# विविध श्राचार्यों द्वारा व्यञ्जना-रत्तार्थ प्रयुवत युवितयों का श्राकोचनात्मक श्रध्ययन

प्रयाग विश्वविद्यालय की डी. फिल. उपाधि के लिए प्रस्तुत

# शोध प्रबन्ध

निर्देशिका

हा0 ज्ञालदेवी श्रीवाद्यतव रीडर सस्कृत विभाग प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग

> शोधकर्त्री हथिप्रिया

प्रयाग १६८६

श्री राधा माधव जी के चरणो में समर्पित

# भूमिका

सस्कृत काव्य-शास्त्र के इतिहास की परम्परा में ध्वनि-सिद्धान्त का यांगदान निश्चय ही अतुलनीय है। आचार्य आनन्दवर्धन ध्वनिवाद के विरष्ठ सस्यापक के रूप में विख्यात है। आचार्य के देवांशों से सस्कृत साहित्य निश्चय ही विकासत और समृद्ध हुआ है।

प्रस्तुत प्रबन्ध में आचार्य आनन्दवधेन से ले कर परवर्ती विविध आचार्यों द्वारा व्यञ्जना-रक्षार्य प्रयुक्त की गई युक्तियों का विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत प्रकृत शोध-कार्य की मैंने अध्ययन की स्पष्टता एवं क्रमबद्धता की वृष्टि से पांच अध्यायों में विभक्त किया है। भारतीय साहित्य के महत्तम ध्विनिसिद्धान्त की आधारभूता व्यञ्जना वृत्ति पर इस सम्बन्ध में पर्याप्त विचार किया गया है। प्रकृत प्रबन्ध में मर्वप्रयम व्यञ्जना वृत्ति के स्वस्प तथा अपरिहार्यता एवं इसके उद्भव एवं विकास का विवेचन किया गया है। साथ ही इसके भेद-प्रभेदों का भी निस्पण है। तदनन्तर व्यञ्जना-विरोधी आचार्यों की व्यञ्जना-खण्डनात्मक युक्तियों का तथा उनकी मान्यताओं के प्रारूप पर विचार किया गया है। अन्त में विभिन्न ध्वनिवादी आचार्यों की व्यञ्जना-रक्षार्य युक्तियों को प्रस्तुत करके विरोधी आचार्यों की युक्तियों का एकैकशः खण्डन किया गया है। अपने इस प्रयास में में कहां तक सफल हुई हूँ इसके निर्णायक तो नीरक्षीरविवेकों स्पिणन ही है।

सर्वप्रथम "गुरवे नमः" के रूप में समाइत डॉ॰ श्रांमती ज्ञानदेवी श्रीवास्तव के प्रति में कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। जिनके सहयोग मागंवरांन तथा आशीवांव ने मेरी शोध-सरचना को साकार रूप देने में हर प्रकार का सम्भव सहयोग प्रवान किया। श्रद्धेय गुरूवर्य डॉ॰ सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, अध्यक्ष सस्कृत विभाग की में चिर ऋणी हूँ जिनकी शिष्यवत्सलता के कारण ही में शोध कार्य से सम्बान्धित सहयोग प्राप्त कर सकी। तत्पश्चात् में अग्रंजी और हिन्दी के उन लेखकों के प्रति भी आभार प्रकट करना अपनी नैतिकता समभती हूँ, जिनके मूल्यवान ग्रन्थों द्वारा में अपना यह मनोरय पूर्ण कर सकी।

मैं अपने माता पिता के प्रति हृदय से आधार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुक्ते परिवार में पुत्री का स्थान प्रदान कर मुक्ते कार्य करने की निश्चिन मार्निमकता प्रदान की। श्वसुरालय के सदस्यों के स्नंह पर तो मेरा अधिकार ही है। इस कार्य की पूणता में उनका सहयोग महत्वपूणें है। रिव प्रकाश वमा, पक्ल वमा, माधवेन्द्र पुरी दास, पक्ल राय, विनय कृष्ण एवं विभव कृष्ण की भी में ऋणी हैं जिनका साधिकार समय नष्ट करके में इस कार्य में सफल हो सकी है। इस सन्दर्भ में में अपने दोनों भाइयों के सहयोग की कभी विस्मृत नहीं कर सकती।

टकक ह्री राम भरोसे शर्मा एवं ह्री ए बो कुशवाहा के प्रति
मैं आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने सस्कृत के दुस्ह शब्दों का टकण
प्रत्यन्त भैर्य एवं लगन के साथ किया। पूँकि इस प्रबन्ध का टकण
कम्प्यूटर जारा किया गया है अतः कही—कही वाक्य के रिखने में
पचमवर्ण इइ.अ ह तथा चन्द्रबिन्दु सम्बन्धी अशुद्धियां है यद्यपि इनको दूर
करने का यथासम्भव प्रयास किया गया है तथापि में इन अशुद्धियों के लिये
विज्ञज्जनों सं क्षमा की याचना करती है।

अन्ततः मै उन सभी विद्वञ्जनो के प्रति अपना आभार व्यक्त करतो हू जिन्होने मेरे इस प्रयास मे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग विया है।

> हैरिजिया हरिप्रिया सस्कृत विभाग प्रयाग विश्वविद्यालय प्रयाग

निश्चिन्त मानिसकता प्रदान की। श्वसुरालय के सदस्यों के स्नंह पर तो मेरा अधिकार ही है। इस कार्य की पूर्णता में उनका सहयोग महत्वपूर्ण है। रिव प्रकाश वर्मा, पक्ज वर्मा, माधवेन्द्र पुरी दाम, पक्ज राय, विनय कृष्ण एवं विभव कृष्ण की भी में ऋणों हूँ जिनका साधिकार समय नष्ट करके में इस कार्य में सफल हो सकी हूँ। इस सन्दर्भ में मैं अपने दोनों भाइयों के सहयोग की कभी विस्मृत नहीं कर सकती।

दक्क श्री राम भरोसे शर्मा एवं श्री ए बी कुशवाहा के प्रति
मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने सस्कृत के दुस्ह शब्दों का टक्फ अत्यन्त भैर्य एवं लगन के साथ किया। चूँकि इस प्रबन्ध का टक्फ कम्प्यूटर द्वारा किया गया है अतः कहीं—कहीं वाक्य के लिखने में पचमवर्ण १इ.अ. १ तथा चन्द्रोबन्दु सम्बन्धी अशुद्धियाँ है यद्यपि इनकी दूर करने का यथासम्भव प्रयास किया गया है तथापि मैं इन अशुद्धियों के लिये विद्यञ्जनों से क्षमा की याचना करती हैं।

अन्तनः मै उन सभी विद्वाञ्जनो के प्रति अपना आभार व्यक्त करतो हूँ जिन्होने मेरे इस प्रयास में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग विया है।

> हरिप्रिया सस्कृत विभाग प्रयाग विश्वविद्यालयः प्रयाग

## तृतीय अभ्याय : व्यञ्जना के भेद एव व्यङ्ग्यार्थ

70-110

## हरू इंट्राञ्जना-भेदः

ई1 इ शब्दी व्यञ्जना- स्वरूप एव भंद-प्रभंद.

82 है आयीं व्यक्तना- स्वरूप एवं भेद-प्रभेदः

# इ.स. व्यञ्जना सं उत्पन्न व्यङ्ग्यायं का स्वरूपः ई.1 ह व्यङ्ग्यार्थं का स्वरूप विवेचनः

828 वाच्यार्थ से व्यङ्ग्यार्थ का वंलक्षण्यः

83 ६ व्यङ् ग्यार्थ-भेद-लीकिक ६वस्तुरूप अतकार-रूपं , काव्यव्यापारेकगोचर ३रसरूपं .

# चतुर्य अभ्यायः व्यन्जना-विरोधी आचार्य और उनकी खण्डनात्मक युक्तियाँ 111-170

# <u>१क</u>8 मीमांसक.

३1 क्र अभिहितान्वयवादः

\$2 ३ ऑन्वताभिभानवाद.

३३ व्रात्पर्यवादां धनन्जय एव धनिकः

क्ष्म तात्परांवादी भोज.

इखक्ष्यास्त्रण्डार्यवादी वेदान्तो, वैद्याकरण.

इग इ भट्टनायक.

इघ ह लक्षणावादी मुकुलभट्ट.

as. a. अलकारवादी प्रतिहारेन्दुराज.

३च३ राजानक कुन्तक.

इंछ आचायं महिममट्ट.

# <u> इज ६ प्यनिकार द्वारा समावित पूर्वपक्ष का उल्लेख.</u>

१1 हे मानवाद.

828 भारतवाद.

३३ इ. अनिर्वचनीयतावाद.

# पचम <u>अभ्याय ः समर्थको द्वारा व्यञ्जना रक्षार्थ प्रयुक्त युक्तियो का</u> आलोचनात्मक अभ्ययनः <u>१७११-२</u>

१क । आचाय भानन्दवर्धन ।

१७४ आचाय अभिनवगुप्तः

३ग३ आचार्य मम्मट.

१ घ३ माचायं विश्वनाय.

३ड. १ माचार्य जगन्नाय.

३च६ आचार्य विद्याधर.

५ छ । भाषायं स्य्यकः

१ ज श्राचार्य हैमचन्द्र के मन का मां अप्त विवेचन

उपसहार : ।

283-284

सहायक ग्रन्थ-स्ची.

#### प्रयम अध्याय

### व्यञ्जना-परिचय

व्यञ्जना आनन्दवर्धनाचार्य द्वारा उद्भावित वह शब्द-व्यापार है जो व्यङ्ग्यायं के बोध के लिये अपरिहार्य है। चूकि इनसे पहले शब्द-व्यापार के रूप में व्यञ्जना किसी भी प्रस्थान में स्पष्ट रूप से मान्य और प्रतिपादित नहीं थी, इसलिये इस अश्रुतपूर्व व्यापार के नाम पर विज्ञ आलोचको का चौकना स्वाभाविक था । फलस्वरूप संस्कृत वाडुरमय के विविध प्रस्थान के अनुयायी आचार्यों द्वारा इसका विरोध आरम्भे हुआ। विरोधी आचार्यों ने इसके उन्मूलनार्य विविध प्रकार के तक दिये। इन विरोधी आचार्यो ने व्यङ्ग्याये की अभिधागम्य लक्षणागम्य तात्पयोवृत्तिगम्य तथा अनुमानगम्य प्रतिपादित करत हुये व्कन्नना वृत्ति की कल्पना को व्ययं बताया। दूसरी ओर व्यञ्जना वृत्ति के समयंक आचायों ने इन विरोधियों के द्वारा प्रयुक्त तकीं का खण्डन करते हुये व्यक्रजना वृत्ति को वृद्ध आधार पर सस्थापित करने का प्रयास किया। इस प्रकार प्रस्तुत शोध प्रबन्ध की सीमा के अन्तर्गत न केवल व्यञ्जना वृत्ति का विवंचन अपेक्षित प्रतीत होता है अपित् अभिभा ओर लक्षणा वृत्ति तथा उनकी सीमाओं का विवेचन भी अपरैरहार्य हो जाता है। अतएव अभिभा, लक्षणा के विचारपूर्वक व्यञ्जना का विवेचन किया जा रहा है --

# अभिभा :--

अभि उपसर्गपूर्वक " भा " भातु से आतश्चांपसर्गे \$3 | 3 | 1 | 106 ई सूत्र से अड्डू प्रत्यय करने से निष्पन्न अभिभा शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—— "अभिभीयते ई सकेतितः अर्थः क्ष्मनया इति अभिभा" अर्थात् जिसके द्वारा सकेतित अर्थ का बोभ हो वही अभिभा है । अभिभा के लिये आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, विश्वनाय, हेमचन्द्र आदि काव्यशास्त्रियो ने शक्ति शब्द का भी प्रयोग किया है । शक्ति शब्द की व्युत्पत्ति है — " शक्यते द्वाया इति शक्तिः "। आचार्य मम्मद ने शक्ति के स्थान पर व्यापार शब्द का प्रयोग किया है । 1

म मुख्यांऽर्यस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्यामिभोच्यते ।
 का. प्र. द्व. उ., प्र. 53

उपर्युक्त काव्यशास्त्री तथा मम्मट शक्ति एवं व्यापार में कोई मिन्नता नहीं मानते हैं, क्योंकि ये आचार्य कही तो उसके लिये शक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं और कही व्यापार शब्द का । किन्तु वैयाकरण मिम्पा, लक्षणा, व्यञ्जना को शब्द की तीन वृत्तियां मानते हैं और अभिपा के लिये शक्ति शब्द का ही प्रयोग करते हैं।

अभिभा के स्वस्प के ज्ञानार्थ सर्वप्रथम अभिभा की परिभाषा वर्शनीय है । आनन्दवर्धन के अनुसार अभिभा अभिभान-शक्ति है । अभिनवगुप्त के अनुसार अभिभा सामान्य स्वस्प वाले पदार्थों में ही होती है । संकेत की अपेक्षा से अर्थ का बोभ कराने वाली शक्ति ही अभिभा शक्ति है । "पदार्थेषु सामान्यातमस्वभिभा व्यापार: समयापेक्षयार्थावगमनशक्तिह्थेंभिभा।" अभिभा का लक्षण इस प्रकार किया है:--

"स मुख्योडर्यस्तत्र मुख्यो व्यापारोडस्यामिभोच्यते "

मम्मद अभिभा वृत्ति द्वारा बोभ्य अर्थ की मुख्यार्थ कहते हैं । जेसे शरीर के मारं अवयवो मे मुख सबसे प्रभान हैं और सबसे पहले दिखाई देता है उसी प्रकार वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यड् ग्यार्थ इन तीनो मे यह वाच्यार्थ सर्वप्रथम उपिस्थित होता है। मि इस मुख्यार्थ का बोभ कराने वाला व्यापार ही अभिभा कहलाता है । आचार्य हेमचन्द्र ने भी अभिनवगुष्त के समान ही अभिभा की परिभाषा दी है । उनके अनुसार भी समय या सकत की अपेक्षा से अर्थ का अवगमन कराने वाली मुख्य शक्ति । अभिभा कहलाती है। अचार्य

<sup>1-</sup> सा च वृत्तिस्त्रिभा - "शक्तिर्लक्षणा व्यञ्जना च"

परमलघुमन्षा - पृ. 13

<sup>2-</sup> नहि यैवाभिभानशक्तिः सैवावगमन शक्तिः

प्व., तृ. उ, पृ. 458

<sup>3-</sup> प्व. लोचन, पृ. ८८

शब्बव्यापारात् योडचोंडव्यवधानेन गम्यतं सोऽयों मुख्यः स हि यथा सर्वेभ्योहस्तादिभ्योडवयवेभ्यः पूर्व मुख्यवलोक्यते तथा सर्वेभ्यः प्रतीयमानेभ्यो§ वेभ्यः पूर्वमवगम्यते तस्मात् मुखमिव मुख्यः इति शाखादिभ्यो यः §5\3\203 ह इति पाणिनिस्त्रेण य प्रत्यय :--बालबोधिनी टीका पु. 39

<sup>5-</sup> समयापेक्षा वाच्यावगमनशक्तिर्मुख्या इमिधा चोच्यते । काव्यानुशासन - पृ. 41

विश्वनाथ ने शब्द-शिक्तयों विवचन के प्रसाग में अभिभा का स्वस्प इस प्रकार बताया है। - " तत्र सकेतितायें बोभनाविष्ठामा अभिभा " 1 अर्थात् सकेतित अर्थ का बोभ कराने के कारण अभिभा शब्द की प्रथमा इअग्निमा शिक्त है। इस प्रकार यह सिंद्र होता है कि अभिभा शब्द की वह शिक्त है, जिससे साक्षात् संकेतित अर्थ का बोभ होता है। लक्षणा एवं व्यञ्जना वृत्तियों की अपेक्षा संवप्रयम अपिस्यत होने के कारण आचार्य विश्वनाथ इसे अग्निमा कह कर सम्बोधित करते हैं। उदाहरणस्वस्प गो शब्द का सास्नादिमान् अर्थ में सकेतग्नह होने के कारण गो शब्द से सकेतित गो रूप अर्थ का बोभ होता है। इसी अर्थ का बोभ कराने वाले व्यापार को अभिभा व्यापार या वृत्ति या शिक्त कहा जाता है।

रसगगाभर में पिडतराज जगन्नाय ने बताया है कि अभिभा अयं का शब्दगत अयवा शब्द का अर्थगत सम्बन्ध विशेष है और उसो की शिक्त कहा जाता है । अग्रायं ने अभिभा का तीन वर्गों में विभाजन किया है। उपमलपुमजूषा में नागेशभट्ट ने भी योग, रुद्धि और योगर्राद्ध शब्दों के रूप में अभिभा का विभाजन किया है । रुद्धि का लक्षण है— जहां शास्त्रकित्पत अवयवों का अयं न हो और समुदायाधिनरुपित शक्ति हो वहां रुद्धि शक्ति है । योग का लक्षण है— जहां शास्त्रकित्पत अवयवों का अर्थ है । योगरिद्धि का लक्षण है— जहां शास्त्रकित्पत अवयवों के अर्थ के साथ विशेष अर्थ निरुपित हो वहां योगरिद्धि शिक्त है। किसपित हो वहां योगरिद्धि शिक्त है। इसका पर जगन्नाय जी ने उल्लेख

<sup>1-</sup> सा. द. हि. परि. पृ. 26

<sup>2-</sup> शक्त्यारक्ष्में अर्थस्य शब्दगतः शब्दस्यीर्थगतो वा सम्बन्ध विशेषो भिधा - रसगगाधरः द्विः आनन - पृः 134 ।

संयमिभा त्रिविधा केवलसमुदायशक्तिः केवलावयवर्शाक्तः
 समुदायावयवशक्तिसकरश्चेति – पृ. 137, रसगगाधर ।

सा च शक्तिस्त्रिभाः सिद्धोंगो योगर्सदृश्य ।
 शास्त्रकित्पतावयवार्यभानाभावे समुदायार्थिनरूपितशक्ति रुद्धिः यथा मणिनूपरादौ । शास्त्रकित्पतावयवार्यिनरूपिता शक्तियोंगः यथा पाचकादौ । शास्त्रकित्पतावयवार्यान्वित विशेष्यभूतार्यिनरूपिता शक्तियोंगरुद्धिः यथा पड्किलपदे । तत्र पडक्किनिकर्तृपदममिति बोभात् । — परमलसुम्रजूषा पृ. 30

करतं ह्ये लिखा है कि- "एता एव विधा रुद्धियांगयांगरुद्धिशब्देव्यंपदिश्यन्ते" । 1

महान वैयाकरण भर्तृहरि के अनुसार अभिधा बोधस्वरूपा है। जिस प्रक्षार ज्ञानेन्त्रियों में अपने — अपने विषयों के प्रति बोधकता अनादिकाल से सिद्ध हैं उसी प्रकार शब्दों की भी बोधकता प्राचीनकाल से ही प्रमाणित हैं। 2 नागेशभट्ट ने परमलघुमजूषा में अभिधा को सम्बन्धरूपा प्रतिपादिन किया हैं। 3 वैयाकरणों के अनुसार अभिधा का विषय उपाधि ही है। उपाधिशक्तिवाद का आधार महाभाष्य में ऋतृक् सूत्र की व्याख्या के प्रसाग में पत्रज्ञालि की वह पांकत हैं, जिसमें उन्हानं लिखा हैं — जाति, गुण, क्रिया और यदृष्टा — शब्द रूप से शब्दों का चार प्रकार का विभाग होता हैं। 4 आचार्य मम्मट के अनुसार आनन्त्य और व्यभिचार दोषों के निवारणार्थ व्यक्ति में सकताह न मानकर व्यक्ति की उपाधियों में सकत स्वीकार किया जाता है। 5 मीमासकों के अनुसार अभिधा का विषय केवल जाति ही है। 6 उनके अनुसार अविनाभाव—सम्बन्ध के द्वारा जाति से व्यक्ति का आक्षेप हो जाता है।

न्यायशास्त्र मे संकत को इंश्वरेच्छा माना गया है। सृष्टि के

वास्यपदीय - 3 सम्बन्ध - 29

ਧ. ਕ. ਸ. – ਪ੍ਰ. 15

<sup>1-</sup> रसगगाधर- पृ. 138।

इन्द्रियाणां स्विधियेष्वनादियोंग्यता यथा ।
 अनादिरयें: शब्दानाम् सम्बन्धां योग्यता तथा ।।

<sup>3-</sup> तस्मात् पदपदार्थयो : सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः ।

चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः जातिशब्दा गुणशब्दा : क्रियाशब्दा :
 यदृष्ठाशब्दाश्चतुर्या : ।
 महाभाष्य, पृ. 85

आरम्भ में ईश्वर ने यह इच्छा की कि अमुक् शब्द से अमुक् अर्थ का बांध हो जाये। इसी ईश्वरंच्छा को अभिधा शक्ति नाम से अभिहित किया गया । नैयायिक अभिधा के चार प्रकार मानते हैं। % 1 ई योग % 2 ई रुद्धि % 3 ई योगक्दि % 4 ई योगिककिद्धि। नैयायिको के अनुसार न केवल जाति में शक्तिशह माना जा सकता है और न केवल व्यक्ति में। इसलिये जाति तथा आकृति विशिष्ट व्यक्ति पद का अर्थ होता है। 2

बौद्ध दाशंनिको का अभिषा के सकेत – ग्रहण के विषय में भिन्न मत है। उनके अनुसार " अपोह " <sup>3</sup> को शब्द का अर्थ माना गया है। अपोह का अर्थ अतद्व्यावृत्ति या तदिभिन्निभन्ति है। इस प्रकार बौद्धों के मत में अपोह में ही सकतग्रह मानना चाहिये।

#### लक्षणा-

काव्य में स्वोकृत तीन शब्द शक्तियों में दूसरी शक्ति लक्षणा हैं। यह केवल आलकारिकों के द्वारा ही नहीं अपित वैयाकरणों मोमासकों तथा नैयायिकों के द्वारा भी समादृत की गई हैं। सर्वप्रथम लक्षणा का ब्राह्मण ग्रन्थों में उल्लेख मिलता हैं। विश्व के प्रथम भाषा-वैज्ञानिक निरुक्तकार यास्क ने ब्राह्मण-ग्रन्थों में भाक्त प्रयोगों का उल्लेख किया है। 4

प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार मीमांसा - शास्त्र के आदि आचार्य महर्षि जैमिनि हैं । जैमिनि ने मीमांसा - सूत्रों की रचना की. जिस पर शबरस्वामी का भाष्य आज भी उपलब्ध हैं । भाष्य करते

मस्माच्छव्दादयमर्थो ब्रोडव्य इतीश्वरेच्छा सङ्कितः ।
 न्याः सिः मुः पृः 547 ।

<sup>2-</sup> व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थः । -न्यायस्. - 2\2\68

<sup>3-</sup> अपोहो वा शब्दार्थः कैश्चितुक्त इति ।

का. प्र. - पृ. 51 ।

<sup>4-</sup> बहुभाक्तवादीनि हि ब्राह्मणानि भवन्ति -निरुक्त, द्वितीय भाग, पु. 708 ।

हुय गबरस्वामी ने लक्षणा का सीदाहरण उल्लेख अनेक स्थली पर किया है ।1

शबरस्वामी के पश्चात् मर्वाधिक प्रतिभासम्पन्न आचार्य कुमारिल भट्ट ने तन्त्रवार्तिक मे लक्षणा एव गाँणी वृत्ति का न केवल पृथक्— पृथक् विवेचन किया आपितु इसका स्वरूप भी लक्षित किया है। कुमारिलभट्ट के अनुसार अभिभेय से अविनाभृत सम्बद्ध पदार्थ मे शब्द की प्रवृत्ति लक्षणा होती है और लक्ष्यमाण गुणों के साथ सम्बद्ध होने के कारण गाँणी वृत्ति होती है। 2

आचार्य मुकुल्लभट्ट ने भी लक्षणा का विवंचन अभिभावृत्तिमातृका में किया है । इन्होंने अभिभा के एक भेद के रूप में लक्षणा की परिकल्पना की है । वे अभिभा को दो भागों में विभक्त करते हैं --- ११ वि निरन्तरार्थनिष्ठ । जिस अर्थ की प्रतीति शब्दव्यापार द्वारा होतों है वह निरन्तरार्थनिष्ठ या मुख्यार्थ है । जिसकी प्रतीति अर्थ का बोभ होने के परचात् होती है वह सान्तरार्थनिष्ठ या लक्ष्यमाण अर्थ कहलाता है ।

वेदान्त-दर्शन का विवेचन करने वाले आचार्य शकराचार्य ने वाक्यवृत्ति मे मुख्यार्थ के प्रत्यक्षादि प्रमाणो द्वारा बार्धित हो जाने पर

<sup>1-</sup> यत्तु उक्तम् " पौणंमास्यमावास्य शब्दो लक्षणया प्रकृतान् यागाननुविद्गि शक्तो नाष्ट्रजस्येन " - इति । नैष दोष : यदा अष्ट्रजस्येनशब्दायों नावकल्पते, तदा लक्षणयाडिप कल्प्यमान : साधुभंविति, यथा अग्नो तिष्ठिति, अवटे तिष्ठिति, अग्निसमीपे अवटसमीपे तिष्ठिति - इति भवित सब्यवहार : लक्षणापि हि लौकिक्येव - इति ।

मीमांसा-शबरभाष्य - पु. 143

अधिभेयाविनाभूते प्रवृत्तिलंक्षणोच्यते । लक्ष्यमाणगुणैयोगाद् वृत्तेरिष्टा तु गौणता ।।

तन्त्रवार्तिक 1,4,22

शब्बव्यापारतो यस्य प्रतीतिस्यतस्य मुख्यता ।
 अर्थावसेयस्य पुनर्लक्ष्यमाणत्वमुच्यते ।।

अभिधावृत्तिमातृका - पृ. 4

मुख्यार्थ के द्वारा अविनाभूत अर्थान्तर की प्रतीति को लक्षणा माना है । शकराचार्य ने स्वरूप-निरूपण के पश्चात् लक्षणा के विविध भेद भी बताये है । 1

चित्सुखाचार्यं ने तत्व-प्रदीपिका के प्रथम् परिच्छेद में लक्षणा का स्वस्प - निस्पण किया है। चित्सुखासचार्यं न तो अन्वयानुपर्पात्त को न ही वाक्यप्रामाण्यानुपपत्ति को लक्षणा का बीज मानते हैं। 2

प्राचीन वैयाकरणों में सर्वप्रयम पत्रुष्णित के महाभाष्य में लक्षणा शक्ति का संकेत " पुंयोगादाख्यायाम् " सूत्र के भाष्य में मिलता है । 3 यही से लक्षणा का विकास प्रारम्भ हुआ । भर्तृमित्र ने महाभाष्यकार के आधार पर पांच प्रकार की लक्षणा का निरूपण किया। 4

सुप्रतिष्ठित वैयाकरण भतृंहरि ने लक्षणा के स्वरूप का विवेचन तो नहीं किया है, किन्तु लक्षणा शब्द का प्रयोग अनेक स्थलो पर किया है ।5 वाक्यपदीयकार के अनुसार निमित्त मुख्यार्थ होता है

- मानान्तरिवरोभं तु मुख्यार्थस्यापिरग्रहं ।
   मुख्यार्थेनाविनाभूते प्रतीतिर्लक्षणोच्यतं । ।
   सा च त्रिविभा । जहल्लणाङ्ग्रहल्लक्षणा जहद्ज्यहल्लक्षणा चेति ।
   वास्यवृत्ति पृ. 36
- तस्मात्पदानां पदार्यस्वरूपमात्रपरत्वे वाक्यप्रामाण्यानुपर्पात्तरेव लक्षणाक्षेपिकेति तदेव लक्षणलक्षणायाः सर्वलाकिकवैदिक लक्षणायां व्यापकत्वात् ।

तत्वप्रदीपिका पु. 262

- 3- पातम्जल महाभाष्य, 4/1/48, प्. 325
- अभिभंयेन सामीप्यात् सारुप्यात् समवायतः ।
   वैपरीत्यात् क्रियायोगात् लक्षणा पञ्चभा मता । ।

भ्वः लोचन टीका पृ. 25

5- लक्षणार्या स्तुतिर्येषां काद्भियदेव क्रियां प्रति १कः तैर्व्यस्तेश्य समस्तेश्य स धर्म उपलक्ष्यते । वास्यपदीय, 2\380, पु. 490 मार निर्मातती गौण होता है । इसी की स्पष्ट करते हुए पुण्यराज कहते हैं कि जहां शब्द की गित स्विलित होती है वहां गौण मीर जहां शब्द स्वलद्गीत नहीं होता वहां मुख्यार्थ होता है ।

सिद्धान्तको मुदीकार भट्टोजिदीक्षित ने प्रौढ मनोरमा के कारक-प्रकरण के प्रस्मा में शक्ति और लक्षणा नामक दो वृत्तियों का उल्लेख किया है। यह भी लक्षणा के अन्तर्गत गौणी को मानते हैं। अाचार्य नागेशभट्ट ने तो स्पष्ट रूप से लक्षणा को स्वीकार किया है। अ

तार्किको के अनुसार स्वशक्य सम्बन्ध ही लक्षणा है । 4 यहां स्व का अयं है लाक्षणिक पद गड़्गा। उसका शक्य हुआ। मुख्यार्थ इप्रवाह — उसका सम्बन्ध सयांग आदि । इस प्रकार नैयायिको के मत में लक्षणा शब्द और अयं का वह सम्बन्ध है जो शब्द द्वारा निरुपित होता है और शब्द बोध का प्रयोजक होता है ।

1- स्वार्थे प्रवर्तमानस्य यस्यायं योडवलम्बतं । निमित्त तत्र मुख्य स्याद् निमित्ती गौण उच्यतं ।।

वा. q. - 2\267, q. 377

- 2- वृत्तिस्तु शक्तिर्लक्षणा च - गौणी तु लक्षणान्तर्भूता पृथग्वाडस्तु । प्रौढ भैमोरमा पृ. 240
- 3- वस्तुतः तात्पर्यानुपर्पात्तरेव लक्षणा बीजम् ।

लघु मज्बा पृ. 94

4- न्यायमते स्वशस्यसम्बन्धः लक्षणा ।

न्यायकोशः पु. 698

- इसक्ष तदर्यस्तु स्व लाक्षणिक पद गङ्गापदम् । तस्य शक्यः, प्रवाहः तत्सम्बन्धः सयोगः इति । स च समवायादिर्ययायय ग्राह्यः स्वशक्यसम्बन्धश्च शब्दिनर्रापतोडर्यनिष्ठः शाब्दबोधप्रयोजकः शब्दायंयोः सम्बन्धः । – न्यायकोशः
- इ.स.ह. अत्र अन्वयानुपपित्तर्लक्षणाबीजम् इति प्रान्य आहु: इ.मृ. 4 ३ 3 ९ न्यायकीश न्यायकीश तात्पर्यानुपपित्तरेव इतात्पर्यनिवाहिका इ सर्वत्र लक्षणा बीजम् इति नव्याः प्राहु : इ.मा. प. श्लोक 83 इ

अन्य प्रस्थानों में लक्षणा का अस्तित्व सिद्ध हो जाने पर काव्यशास्त्र में लक्षणा का जो स्वरूप है. उसे यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है -

लक्षणा शब्द लक्ष भातु – युच् प्रत्यय – स्त्रियां टाप् करने पर बनता है । <sup>1</sup>

वरिष्ठ भ्वनिवादी आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार - सुख्यार्थ बाभादि सहकारियों की अपेक्षा से अर्थ की प्रतीति कराने वाली शक्ति नक्षणा है - " मुख्यार्थ बाभादिसहकार्यपेक्षा प्रतिभासनशक्तिलंक्षणा शक्तिः । 2

मिनवगुप्त से पहले यदि हम अलकार-शास्त्र में लक्षणा की स्थिति देखना चाहे तो वहां भी लक्षणा के स्पष्ट सकेत मिलते हैं। उद्भट ने रूपक के प्रसंग में गुणवृत्ति का उल्लेख किया है। अ प्राचार्य वामन तो वक्रीकित को सादृश्यसम्बन्धरूपा लक्षणा हो मानते हैं। 4

आचार्य मम्मट ने काव्य-प्रकाश में लक्षणा का निरूपण इस प्रकार किया है -

" मुख्यार्वबाधे तद्योगे रुदितोड्य प्रयोजनात् अन्योडयों लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया " ।<sup>5</sup>

लक्षणाशब्दश्च लक्षभातोर्युचप्रत्यये स्त्रियांटापि सिद्ध्यांत-न्यायकोशः
 प. 699

- 2. भ्व. लोचन, प्र. इ. पृ. ९७
- 3. शब्दानामाभ्रधानमभ्रिषा व्यापारो मुख्यो गुणवृत्तिश्च । काव्यालकारसारसग्रह – 1 |11
- माहृश्याल्लक्षणा वक्रीक्तः ।

– का. स्. वृ. – 4 ।३ ।८

काव्य प्रकाश – द्रितीय इल्लास – पृ. 54

प्रयांत् जब पद के मुख्यार्थं का वाक्य में अन्य पदी के साथ अन्वय होने में बाधा आती है तब रुदिवश अथवा प्रयोजनवश मुख्यार्थं में सम्बद्ध किसी अन्य अर्थं की प्रतीति होती है । उस अन्य अर्थं की लक्ष्यार्थं कहते हैं । इस तक्ष्यार्थं की बोधिका की ही लक्षणा शक्ति कहते हैं । यह ३ शब्द में ई आरोपित व्यापार है, क्योंकि मुख्यार्थं ही अपने तात्पर्यं के अनुपपन्न हो जाने पर अपने से किसी न किसी सम्बन्ध से सम्बद्ध अर्थं का बोध कराता है किन्तु इस मुख्यार्थं व्यापार की शब्द में इसलिये आरोपित कर दिया जाता है क्योंकि अन्ततोगत्वा बाधिक मुख्यार्थं ही लक्ष्यार्थं का उत्पादक होता है । वस्तुतः अभिधा शब्द का मुख्य व्यापार है, उसकी लोक प्रसिद्ध शक्ति है, वह माक्षात् सकेतित अर्थं का बोध करातो है किन्तु लक्षणा शब्द का मुख्य व्यापार न होकर शब्द का सान्तरार्थनिष्ठ व्यापार है । रे शब्द प्रथम वाच्यार्थं का बोध कराता है और उसके बाद बाधित होकर अन्य अर्थं का बोध कराता है । इस प्रकार शब्द के लोक प्रसिद्ध एवं मुख्य व्यापार की तुलना में लक्ष्यार्थं कित्यत या आरोपित शब्द व्यापार है । 2

प्रमिषा शब्द की स्वामादिक शक्ति है क्योंकि प्रमिषा में शब्द प्रार प्रर्थ का वाच्य-वाचक सम्बन्ध भी स्वामादिक है । लक्षणा के प्रारोपित शब्दव्यापार होने के कारण यह अस्वामादिक है । प्राचीन नैयायिक अमिषा को ईश्वरेच्छा से उद्भावित मनते हैं क्योंकि अमिषानामिषेय नियम ईश्वरेच्छास्प है किन्तु लक्षणा मनुष्य कल्पित होने के कारण अपिता है, अमिषा की भांति सहजा नहीं ।

इसलिये साहित्यदर्पणकार ने भी लक्षणा को अपिता शक्ति कह कर मम्बोभित किया है । 3 इस प्रकार आरोपित व्यापार या अपिता

मिक्रिः प्रसिद्धः तथा गगातटे पाष इत्यादः प्रयोगाद् येषां न तथा प्रतिपात्तः तेषां पावनत्वादीनां भर्माणां तथा प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनाच्य मुख्येनामुख्योडयों लक्ष्यते यत् स आरोपितः शब्दव्यापारः सान्तरायीनष्ठो लक्ष्णा ।

शब्बव्यापारः सान्तरार्थनिष्ठो-अन्तरम् व्यवभानम् तेन सह वतंते इति सान्तरः श्रमुख्यार्थबाभासुपिस्यत्याश्च योडयंः लक्ष्यस्पः तिन्नष्ठः-तद्विषयकः श्रतद्बोभकः श्र इत्यर्थः श्च काव्य प्रकाश भलकीकरकृत टीका पृ. 43 श्च

<sup>3</sup> माहित्य दर्पण - 2:1

शांक्त लजणा के समुदित होने में \$1 \$ मुख्यार्थ-बाध \$2 \$ मुख्यार्थ - योग \$3: रुद्ध प्रथाया प्रयोजन , ये तीना समिमितितरूप से हेतु माने गये हैं। काव्यप्रकाश में आचाय मम्मद ने "मुख्यार्थबाधादित्रय हतु:" कह कर इन हतुमा का उल्लेख किया है। अब क्रमशः इन तीनो हेतुमा पर विचार अपीक्षत होने के कारण उनका विवेचन किया जा रहा है।

## मुख्यार्थ-बाध

मुख्याय- बाध का अयं है जहां मुख्यायं अनुपपन्न हो जावे। इस बिषय में विद्वानों में वैमत्य हैं। कुछ लाग मुख्यायेबाध का अयं अन्वयानुपर्णात्त मानते हैं यथा प्रान्य नैयायिक आदि । किन्तु यह अर्थ करन पर काकेम्यो दिध रक्ष्यताम् में लक्षणा नहीं हो संकंगों , क्योंकि यहां वाच्यार्थ हैं— कीओं से दहीं की रक्षा करना। इस अयं में अन्वयानुपर्णात्न हैं हो नहीं फिर भी यहां काक शब्द की दध्युपचातक में लक्षणा मानो गयी हैं, तथा लक्षणा होने पर इस वाक्य का यह तान्पर्य होगा कि कीए, कुत्ते आदि जो दध्युपचातक है उनसे दहीं की रक्षा करना। " काकेम्यों रक्ष्यताम् सीपिरित बालोडिप चीदितः । उपचातपरे वाक्ये न श्वादिभ्यों न रक्षात। "1

इस्तिये मुख्यार्थबाभ का अर्थ अन्वयानुपर्पात्ते नही अपितृ तात्पर्यानुपर्पात्त मानना चाहियं ऐसा नागेशभट्ट मानते हैं । उनके अनुसार तात्पर्यानुपर्पात्त ही लक्षणा का मूल कारण हैं। मुख्यार्थ बाभ का अर्थ मुख्यार्थांववक्षा ही हैं। मुख्यार्थ का बाभ तो सम्भव नही हैं। अभिभायक शब्द तो अपने अभिभयार्थ का बोभ अवश्य करायंगा भले ही वाक्य के अन्वय करने में उसकी अनुपर्पात्त हो जाये। इसीलिये नव्य नैयायिक भी तात्पर्यानुपर्पात्त को ही लक्षणा का बीज मानते हैं। यद्यांप प्रान्य नैयायिक तो अन्वयानुपर्पात्त को लक्षणा का बीज मानते हैं।

<sup>1.</sup> वास्यपदीय - 2 : 3 : 4

वस्तुनः तात्पर्यानुपर्पात्तरेव लक्षणाबीजम् ।

परमलघुमजुषा - पृ. 94

# ६२ इ. मुख्यार्थ योगः -

शब्द से जिस अन्य अयवा अमुख्य अर्थ का बीभ होता है उसका मुख्यार्थ से कीई न कीई सम्बन्ध होना आवश्यक है ।

> अभिभेवेन सम्बन्धात् सादृश्यात् समावायतः । वपरोत्यात् क्रियायोगाल्लक्षणा पन्चभा मता ।।

इत्यादि पाँच निर्मित्तों की मुख्यार्थ योग में समाविष्ट कर दिया गया है । इनमें से कीई एक सम्बन्ध मुख्यार्थ से अवश्य हीना चाहिये ।

## रूढि अथवा प्रयोजन -

कहा रुद्धि अयांत् प्रसिद्धि के कारण शब्द से लक्ष्यार्थ की प्रतीति हाती है और कही किसी प्रयोजनवश लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है । रुद्धि अथवा प्रयोजन लक्ष्यार्थ के निर्भारण में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसी से लक्ष्यार्थ निश्चित होता है नहीं तो "गड़-गार्थों घोष: " में घोष शब्द की मेदक में लक्षणा मान ली जाये ।

इस प्रकार इन तीनो हेतुओं में प्रथम दो हेतु ढो सामान्यहै किन्तु अन्तिम हतु में कहीं कढ़िवश तथा कहीं प्रयोजनवश लक्षणा होती हैं । कढ़ि के कारण होने वाली लक्षणा का उदाहरण है -- " कर्मणि कुशलः " यहां लक्षणा किस प्रकार घटित होती है यह आचार्य मम्मट के अनुसार इष्टव्य है --

कुशलशब्द का मुख्यार्थ है कुश या दमं नामक ग्रास को लाने वाला इकुशान् दमांन् लाति है कमीण कुशलः प्रयोग मे कुशग्राहक रूप अर्थ सगत नहीं होता । इस मुख्यार्थ का बाध हो जाता है । अतएव असगति का निराकरण करने के लिये यह शब्द दक्ष या चतुररूप लक्ष्यार्थ का प्रतिपादन करता है । कुश के पत्ते तीक्षण होते हैं, वे लाने वाले के हाथ आदि की काट देते हैं । अतः कुशांत्पाटन के लिये विवेकशीलता की आवश्यकता है । वैसी ही विवेकशीलता किसी कार्य को मलीमांति करने के लिये अपेक्षित हैं । यही साधार्य सम्बन्ध है और क्योंकि लोक मे कुशल शब्द का दक्ष अर्थ प्रसिद्ध है । अतः कमीण कुशलः मे कुशल प्रयोजन हेतुक लक्षणा का उदाहरण है " गङ्गार्या घोषः "। इसका मुख्यार्थ है गङ्गा पर बस्ती है । किन्तु गङ्गा शब्द का मुख्यार्थ है जल-प्रवाह और वह घोष का आधार हो ही नहीं सकता । अतः मुख्यार्थ बाघ हो जाता है ।

यहां प्रयोजनवश गर्गा शब्द की तट में लक्षणा मानी जाती है गर्गातट के गर्गा की धारा के समीप होने से गर्गा के साथ तट का सामोप्य सम्बन्ध है । गर्गा शब्द से गगातट का लक्षणा द्वारा बोध कराने में वक्ता का प्रयोजन यह है कि इसमें प्रवाहगत शोतता और पावनता को प्रतीति होती है । यदि गर्गा तटे घोष: किया जाये तो शित्यपावनत्वादि की वेसी प्रतीति नहीं होगा क्योंकि गर्गा से दूर भी गर्गातट पर घोष हो सकता है और वहां तो गर्गा के शत्य पावनत्व का काई सम्बन्ध ही नहीं है । अत्र इस उदाहरण में गर्गाशब्द की गर्गातट अर्थ में लक्षणा मानी गई है ।

लक्षणा के लिये " भक्ति " शब्द का प्रयोग भी मिलता है । आचार्य अभिनवगुप्त ने भक्ति शब्द की निष्पत्ति चार प्रकार मे की है —

भन्यतं सेव्यतं पदार्थेन् प्रिमद्धतयोत्प्रेक्ष्यते इति भक्तिपमींडिभिधेयेन् मार्मीप्यादिः । तत आगतो भाक्तो लाक्षणिकोड्यः । 2

काव्यशास्त्री लक्षणा के दो भेद करते हैं । ई1 ई शुद्धा, ई2 ई गौणी । किन्तु मीमांसक गौणी को एक स्वतन्त्र वृत्ति के रूप मे मानते है । 3

ध्वः लीचनः पृः 31 ः भज संवायाम् । कर्माण कितन् ः

अभिभंयाविनाभृतप्रतीतिलंक्षणोच्यते ।
 लक्ष्यमाणगुणयोगाद् वृत्तिरिष्टा तु गोणता ।। तन्त्रवातिक-कुमारिलभट्ट

सरस्वतिकटाभरण में भोजराज ने भी गोणों का एक पृथक् वृत्ति के रूप में माना है । में किन्तु अभिनवगुष्त " गुणवृत्तिः गोणनाश्रणिक प्रकार : " मानते हुए काव्यशास्त्रियां की गोणों लश्रणा तथा मीमांसकों की गोणों वृत्ति को समाविष्ट करने के उद्देश्य से भोक्त शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार करते हैं : —

- " गुणमम्बायवृत्तेः शब्बस्यायंभागस्त्रक्षणयादिभींक्तः तन आगती गाणीं इयंः भाक्तः " प्रयांत् गृण समुदाय के बोधक शब्ब का तोक्षणतादि जो प्रयंभींगे होता है उसे भक्ति कहते हैं । उससे प्राप्त ह्ये गीण अयं की भाक्त कहते हैं । अभिनवगुप्तकृत तोसरी व्युत्पत्ति लक्षणा के प्रयोजनस्प हेत् के आधार पर की गई है --
- " भाक्तः प्रतिपाद्यं सामोप्यतेक्षण्यादाँ श्रद्धातिशयः, ताँ प्रयोजनत्वेनोद्दिश्य तत आगतो भाक्त इति गोणां लाक्षणिकश्य।" भाक्ति की चाधी व्युत्पत्ति मुख्यायंबाधस्य हेतु के आधार पर है । "मुख्यस्य चायंस्य भड्गां भक्तिरित्यंव मुख्यायंबाधाः, निमित्तः, प्रयोजनिमित अयसद्भाव उपचारबोजिमित्युक्त भवति।" 2

इस प्रकार लक्षणा के तीनो हेतु भाक्ति में विद्यमान होने के कारण लक्षणा की भक्ति कहना मवंथा मगत है । •

जिस प्रकार अभिषा शब्द की शक्ति है उसी प्रकार लक्षणा अर्थ को शक्ति है। गड्-गायां घोषः मे मुख्यायं ही लक्ष्यायं को लक्षित करता है, शब्द नहीं । आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में " गुणवृत्तो यदायोंड्यांन्तरमुपलक्षयित " कह कर लक्षणा की अर्थशिक्त माना है । उ सर्वदर्शनसग्रकार माधवाचायं ने भी लक्षणा को अर्थशिक्त मानते हुये आनन्दवर्धन का समर्थन किया है । 4

सरस्वती कठाभरण - पृ. 735

शब्दो हि मुख्यागौणीलक्षणाभिरर्यप्रकरणादिसपादितमाचिव्याद्
 आभिस्तस्भिरेव वृत्तिभिरर्यविशेष प्रतिपत्तिनिमित्त भवति ।

<sup>2.</sup> ५व. लॉचन पृ. 31 - 32

<sup>3.</sup> घ्व. तृ. इ. पृ. **465** 

यद्यपि प्रयुक्तः शब्दः प्रथमं मुख्यार्थं प्रतिपादयित तेनार्थेनयांन्तर लक्ष्यते इति प्रयंधमांडय लक्षणा तथापि तत्प्रतिपादके शब्दे ममारोपितः सन् शब्दव्यापार इति व्यपदिश्यते । एतदेवामिप्रंत्योक्त लक्षणारोपिता क्रियोत । सर्वदर्शनमग्रह पृ 374 प.435

लक्षणा का स्वरूप मिद्ध हो जाने पर लक्षणा के भेदीपभेदी पर विचार प्रपेक्षित प्रतीत होता है । मुक्तभट्ट, मम्मट, विश्वनाय, जगन्नाय मादि आचार्यों ने लक्षणा के भेद किये हैं किन्तु काव्य-प्रकाश में निहित माचार्य मम्मट का विभाजन मरल, सुबोध एव व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है। अतः उन्हीं के आधार पर लक्षणा के भेद प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

मम्मद के मनुसार तक्षणा दो प्रकार की होती है ।

\$1 \$ शुझा, 22 \$ गाणी । सादृश्य सम्बन्ध पर माधारित लक्षणा गौणी
कहलाती है जबकि सादृश्येतर सम्बन्ध पर माधारित लक्षणा उपचाररहित
होने के कारण शुझा कहलाती है । उपचार का मर्थ है मत्यन्त मिन्न दो
पदायों का सादृश्यातिराय के कारण भेदस्थगन । 1 कुन्ताः प्रविशान्त एव
गड्गायां घोषः शुझा के उदाहरण है । जबकि गार्वाहीकः गोणो का
क्योंकि प्रथम दोनो उदाहरणों में सादृश्य सम्बन्ध नहीं है जब कि
गार्वाहीकः में सादृश्य सम्बन्ध है ।

इसके बाद वे उपादान और लक्षण रूप से शुद्धा लक्षणा के दों भंद करते हैं । <sup>2</sup> उनके अनुसार जहां शब्द अपने अन्वय की सिद्धि के रितये हे अन्य के अमुख्य अर्थ का आक्षंप कर लेता है और अपने अर्थ का भी त्याग नही करता है । वहां पदार्थ के उपादान के कारण उपादान लक्षणा होती है । <sup>3</sup>

जैसे कुन्ताः प्रविशन्ति मे " कुन्त " भाला रूप अचंतन अयं का वाचक है । उसमं प्रवेश क्रिया का अन्वय नहीं बन सकता । अतः अपनं अन्वय की सिद्धि के लिये " पुरुष " अयं का आक्षेप कर "कुन्तभारी पुरुष " का बोधक हो जाता है । अतरव यहां उपादान लक्षणा हुई । यह उपादान लक्षणा ही वैयाकरणों की अजहत्स्वार्था वृत्ति या अजहल्लक्षणा है । इसके विपरीत जहां कोई शब्द वाक्य मे प्रयुक्त दूसरे शब्द के माथ

<sup>1.</sup> १ के । मादृश्यात् सम्बन्धेन । प्रवृत्तिरूपचार :

<sup>–</sup> भलकीकर

अत्यन्त विशक्तितयोः सादृश्यातिशयमिहम्ना
 भेदप्रतोतिस्यगनमुपचारः – काव्य प्रकाश दर्पण – विश्वनाय

स्विसिद्धये पराक्षेपः परार्थं स्वसमर्पणम् ।
 उपादान लक्षण चैत्युकता शुद्धैव सा द्विभा । । का. प्र. द्वि. उ. पृ. 58

स्वार्थापरित्यागेन परार्थलक्षणमुपादानम् । – प्रदीपकार

अपने अन्वयं को मिद्धि के लिये अपने अर्थ का परित्याग कर अन्य अर्थ का बापक बनता है वहां लक्षणलक्षणा होता है। में गइ, गायां घोषः में गइ, गा शब्द अपने जलप्रवाह रूप अर्थ का परित्याग कर सामीप्य सम्बन्ध से सम्बद्ध तट रूप अन्य अर्थ का बोध कराता है। अतरव यह लक्षणलक्षणा का उदाहरण है।

शुद्ध लक्षणा में दा भेंद करने के पश्चात् शुद्धाः गोणी के मारोपाः माध्यवमाना नामक दा-दो भेद किये हैं ।

जिस लक्षणा में विषयी है आरोप्यमाण गा आदि ई तथा विषय ृवाहोक ृ दानो अपने-अपने रूप म कहे जाने हे अर्थात् - जहां दोनो का भद फिपाया नहीं जाता हैं । अपित इन दोना का समानाधिकरण रूप म निवेश किया जाता है वहाँ सारीपा तक्षणा होती है जस गीवांहीकः । प्रस्तृत उदाहरण गीणी सरोपा लक्षणा का है क्योंकि यहाँ विषयी और विषय में जाड्य रूप सादृश्य सम्बन्ध है और आरोप का विषय तथा विषयी दोनो शब्दतः उपात्त है । जब विषयी गी इत्यादि के द्वारा आरोप के विषय वाहीक आदि का निगरण कर लिया जाता है वहां माध्यपसाना होती है जैसे गौरयम् ।यहां पर भी गौणी साध्यवसाना का उदाहरण है। क्यों कि दोनों में सादृश्य सम्बन्ध है और विषयों गों ने विषय वाहीक का निगरण भी किया है । उक्त उदाहरण तो गौणी लक्ष्मा के हुए, इसी प्रकार शुद्धा सारोपा लक्षणा का उदाहरण आयुर्पृतम् है । यहां पर दीनो में सादृश्य सम्बन्ध नहीं है और दोनों भिन्न भिन्न विषय, विषयी अपने अपने रूप में कह दिये गये हैं । यहाँ पर सादृश्य सम्बन्ध न होकर कायकारणभाव सम्बन्ध है । शुद्धा साध्यवसाना का उदाहरण आयुरेवेदम् होगा । यहाँ पर विषयी ने विषय का निगरण भी किया है और मादृश्येतर सम्बन्ध भी है ।

इस प्रकार मम्मट के अनुसार लक्षणा छः प्रकार की है ।

<sup>1.</sup> स्वायंपरित्यागंन परार्थोपस्यापन लक्षणम्

<sup>-</sup> प्रदीपकार

|                                         | ਸ                                           | म्मट के अनुसार लक्षणा                                                                                           | भेद                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                         | लक्षणा<br>।                                 |                                                                                                                 |                    |
|                                         | ।<br>शुद्धा<br>।                            | inin make apare salah | ।<br>गोणी<br>।     |
| ।<br>उपादान                             | । ।<br>तक्षण सारोपा                         | । ।<br>साभ्यवसाना सारोपा                                                                                        | ।<br>साध्यवसाना    |
|                                         |                                             | अनुसार लक्षणा भेद<br>।<br>नक्षणा                                                                                | alabo manto otivos |
|                                         | ।<br>निरुद्धा                               | я-                                                                                                              | ।<br>यांजनवती<br>। |
| ।<br>गोणी<br>।                          |                                             |                                                                                                                 | ।<br>शुद्धा<br>।   |
| ।<br>सारोपा                             | ।<br>साध्यवसा                               | ना                                                                                                              | !<br>!<br>         |
| ।<br>जहत्स्वार्था<br>इलक्षण १<br>सारोपा | ।<br>अजहत्स्वार्था<br>३उपादान १<br>साध्यवसा | ।<br>स्र <b>रो</b> पा<br>ना                                                                                     | ।<br>साध्यवसाना    |

#### व्यञ्जना

साहित्यशास्त्रियां द्वारा स्वोकृत शब्बव्यापारों में व्यन्जना व्यापार सर्वोत्कृष्ट हैं । वि उपसां पूर्वक अञ्ज् भातु – णिच् प्रत्यय – युच् प्रत्यय तथा स्त्रियां टाप् करने पर व्यन्जना शब्द की निष्पत्ति होती हैं । अञ्ज् भातु का अयं है प्रकाशित होना, वि उपसां विशेष का स्रांतक हैं अतः व्यन्जना शब्द का अयं हुआ " वह व्यापार जिसके द्वारा विशेष रूप से प्रकाशित हों । " काव्य के अन्तर्गत इसी व्युत्पत्ति की भ्यान में रख कर व्यन्जना व्यापार व्यवहृत होता है । व्यन्जना रमणीय एवं सह्दयश्लाप्य प्रतीयमानायं का प्रकाशन करती है । इसीलियं काव्य के अन्तर्गत इसका महत्त्व सर्वातिशायी है ।

व्यन्जना वृत्ति की स्थापना का श्रंय श्री आनन्दवर्धनाचायं की है। ध्वान-सम्प्रदाय के वरिष्ठ सस्थापक आचार्य आनन्दवर्धन ने इस वृत्ति को स्थापना शब्द की तुरीया वृत्ति के रूप में की है। आनन्दवर्धन ने काव्य के आत्मतत्व के रूप में ध्विन का प्रतिपादन किया। 2 यहां पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि यद्यपि आनन्दवर्धन ध्विनलक्षणकारिका में ध्विन शब्द का प्रयोग एक मात्र काव्य विषेष के अर्थ में ही करते हैं तथापि इसके पूर्व अर्थात् प्रथम उद्योत की प्रथम से बारहवीं कारिका पर्यन्त जहां भी उन्होंने ध्विन शब्द का प्रयोग किया है सर्वत्र व्यङ्ग्यायं, के अर्थ में किया है। 3

प्रश्न यह उठता है कि काव्य के आत्मतत्वभूत इस भ्वनि का आशय आचार्य की दृष्टि में क्या है । भ्वनिलक्षणकारिका में भ्वनि की परिभाषित करते हुये वे स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित करते हैं कि भ्वनि से आशय उस काव्य – विषेष से हैं जहां अर्थ स्वय की और शब्द अपने अर्थ की गुणीभूत करके उस ई उस प्रसिद्ध, अभी तक व्याख्यात है

व्यञ्जतंडयोंडनया इति व्यञ्जना वि – अञ्ज् – णिच् –
 ण्यासम्प्रन्यांयुच् – ३ ।३ ।107
 अन्जू इ व्यक्तिमञ्जणकान्तिगतिषु इ

<sup>2.</sup> कबस्यातमा ध्वनिः - 1 ।1

योडयंः सह्दयश्लाभ्यः काव्यात्मेति व्यविस्थतः

<sup>-</sup> Va. - 1 | 2

महदयश्लाप्य अयं की व्यक्त करता है । 1 उक्त कारिका की व्याख्या करते हुये लोचनकार प्राधनवगुप्त ध्वनि शब्द की पाँच प्रकार से व्युर्त्पात्त करते हुये व्यञ्जक शब्द, व्यञ्जक प्रयं, व्यञ्जनाव्यापार, व्यङ् ग्यायं तथा कार्व्यावशंष ये पांच अर्थ करते हैं और स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि भाषायं भानन्दवर्धनं की ध्वनिशब्द में यहाँ ह इस कारिका में » काव्य विशष रूप अर्थ ही अभिग्नेत है । 2 तथापि प्रथम में बारहवी कारिका पर्यन्त मानन्दवर्धन ने काव्य की मातमा के रूप में जिस ध्वनि की प्रतिष्ठा को है उस भ्वनि का अयं व्यड ग्यायं है । प्रथम कारिका में वे भ्वनि का उल्लेख काव्य की आत्मा के रूप में करते हैं <sup>3</sup> द्वितीय कारिका में काव्य की आत्मा की सहदयश्लाप्य अर्थ ६ व्यङ्ग्यार्थ ६ बताते है । 4 चतुर्थ कारिका में इस व्यइ ग्यार्थ के लिये प्रतीयमान शब्द का प्रयोग करते हुये उसे वाच्यादि अर्था से सर्वथा पृथक् सिद्ध करते हैं । 5 पाँचवी कारिका में पुनः रस रूप व्यङ्ग्यार्थ की काव्य की आत्मा अधिक जोरदार शब्दों में प्रतिपादित करते हैं । 6 इस प्रकार प्रथम उद्योत की बारहवी कारिका तक वं लगभग निरन्तर व्यङ्ग्यार्थ की चर्चा करते हैं और प्रायः काव्य की मातमा के रूप में उसका उल्लेख करते रहे हैं । अतः ध्विन का अर्थ हुआ व्यङ्ग्यायं । वास्तव म यही वह अर्थ है -

यत्रार्थः शब्दो व तमयंमुपसर्जनीकृत स्वायों ।
 व्यङ्क्तः काव्यविशेषःस भ्विनिरिति सूरिभिः क्यित» ।।
 -भ्वः प्रः उः 13वीं कारिका

- कारिकया तु प्राधान्येन समुदाय एव काव्यस्पी मुख्यतया ध्विनिरिति ।
   ध्वः लीः प्रः इः-पृः 105
- काव्यस्यातमा भ्वनिरिति बुभैः यः समाम्नातपूर्वः ।

ᅜ4.

योडर्थः सह्दयहलाप्यः काव्यातमित व्यवस्थितः ।
 वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ समृतौ । ।

ঘ্ৰ.

प्रतोयमान पुनरन्यदेव वस्त्विस्त वाणोषु महाकवीनाम् ।
 यत्तन्प्रसिद्धावयवातिरिक्त विभाति लावण्यमिवाङ्ग्गनास् । ।

ᅜ4.

काव्यस्यातमा स एवार्यस्तया चादिकवेः पुरा ।
 क्रोन्चाद्धन्द वियोगोत्यः शोकः श्लोकत्वमागतः । ।

**₩**.

जिसके द्वारा काव्य में अलोकिक चमत्कार की सृष्टि होती हैं, किन्तु यह अय वाच्यार्थ में सर्वधा भिन्न हैं। प्रश्न यह उठता है कि इस अर्थ का ग्रहण शब्द की किस वृत्ति के द्वारा माना जाये। अभिधा वृत्ति तो वाच्यार्थमात्र देकर विरत हो जाती है तात्पर्यो वृत्ति का पर्यवसान अन्वयमात्र में होता है। शब्द की लक्षणा वृत्ति लक्ष्यार्थ मात्र देकर समाप्त हो जाती है। अतः वाच्यार्थ, तात्पर्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न इस व्यङ्ग्यार्थ का बोध कराने के लिये उन्होंने शब्द की एक तुरीया वृत्ति की कल्पना की ओर उसकी व्यञ्जना नाम दिया। 1

ग्रानन्दवर्धन ने कही स्पष्ट स्प से व्यञ्जना की परिभाषा नहीं दी है । किन्तु व्यङ्ग्यार्थ की सत्ता के आधार पर व्यञ्जना की सत्ता सिख की जा सकती है क्योंकि व्यञ्जना की सिख व्यङ्ग्य के आधीन है और व्यङ्ग्य की सिख व्यञ्जना के आधीन है । 2 वक्ता कभी अपने स्पष्ट शब्दों के द्वारा ही वाच्यार्थ, का बीध कराना चाहता है और कभी किसी प्रयोजन से उसकी अनिभिष्य ही रखना चाहता है । उस अनिभिष्य अर्थ ह व्यङ्ग्यार्थ ई का द्योतन जिस व्यापार से होता है वही व्यञ्जना व्यापार है । 3

आचार्य अभिनवगुप्त ने भी आनन्दवर्धन की ही सरिण पर व्यञ्जना व्यापार की अभिभा, तात्पर्यो और लक्षणा को पृथक बताया है। <sup>4</sup> अभिनवगुप्त के अनुसार व्यञ्जना एक ऐसा विलक्षण व्यापार है

सर्वया प्रसिद्ध शाब्दप्रकारिवलक्षणत्व शब्दव्यापारिवषयत्व च तस्यास्ति ।
 भ्व. तु. इ. पृ. 485

व्यञ्जकसिद्धयभीन व्यङ्ग्यत्वम् व्यङ्ग्यापेक्षया च व्यञ्जकत्वसिद्धः ।
 भ्व. तृ. ३. पृ. ४५५

<sup>3.</sup> प्रयोक्ता हि कदाचित् स्वशब्देन अर्थ प्रकाशयितु समीहते कदाचित्स्व-शब्दानिमधेयत्वेन प्रयोजनापेक्षया कयाचित् ।

**ঘ্ৰ. বৃ. য়. বৃ. 486-487** 

तस्मादिमधातात्पर्यलक्षणार्व्याक्तिरक्तश्चतुर्योडसो व्यापारो ध्वननद्योतन व्यञ्जन प्रत्यामनागवमनादि सोदरव्यपदेशनिकिपतोडभ्युपगन्तव्यः ।

भ्व. प्र. इ. पृ. **६७** 

जो उपुर्युक्त तीनो वृत्तियो की न्यग्भूत करके स्वय प्रधान हो जाता है । अभिनवगुप्त ने तो इसे काव्य की आत्मा भी कह दिया है । इस प्रकार अभिनवगुप्त के मत में व्यञ्जना व्यापार सर्वोपरि है । 1

प्राचार्य मम्मट ध्वनिमागांनुयायो है । मम्मट ने काव्य – प्रकाश में व्यञ्जना वृत्ति का विशव विवेचन किया है । मम्मट ने लक्षणा के प्रसग में प्रयोजन-प्रतोति के लिये मिनवार्य तक्षणामूला व्यञ्जना की परिभाषा दी है । 2 माचार्य मम्मट के मनुसार जिस प्रयोजन की प्रतोति कराने के लिये लार्क्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस प्रयोजन की प्रतीति कराने में भी व्यञ्जना के मितिरकत अन्य कोई व्यापार समयं नहीं है । माचार्य मम्मट ने भी अभिनवगुप्त के समान व्यञ्जना की अभिभा, लक्षणांदि वृत्तियों से पृथक् एव इसके ध्वनन-द्योतन आदि प्रयायं बताये हैं । 3

प्राचार्यं स्य्यक ने अलकार मर्वस्व में भ्वनिकार के मत का निर्विवाद स्वीकार करते हुये कहा है कि — " अस्ति तावद् व्यड्. ग्यनिष्ठो व्यञ्जनाव्यापारः " । स्य्यक ने आनन्दवर्धन के द्वारा सम्यापित सिद्धान्त का अपने ग्रन्थ के आरम्भ में उल्लेख किया है एवं व्यञ्जना व्यापार की स्थिति सर्वथा अमिदिग्भ बताई है । 4

तच्छिक्तत्रयोपजितायांवगमम्लजाततत्प्रितिभासपिवित्रितप्रितिपतृ प्रितिभासहायार्थद्योतनशिक्तपर्वनन व्यापारः स च प्राग्वृत व्यापारत्रय
 न्यक्कुवंन् प्रभानभूतः काव्यात्मेति । भ्वः लोः प्रः पुः ६३

यस्य प्रतीतिमाधातु लक्षणा ममुपास्यते ।
 फलं शब्दैकगम्येडत्र व्कजनान्नापरा क्रिया ।।

का. प्र. द्वि. उ. पृ.81

तटादौ ये विशेषाः पावनत्वादयम्ते चामिभा-तात्पर्य-लक्षणाम्यां व्यापारान्तरेण गम्याः । तच्च व्यञ्जनभ्वननद्योतनादिशब्दवाच्यमवश्यमेषितव्यम् ।
 का. प्र. द्वि. उ. पृ. 86

अ. स. पृ. 8-11

आचार्य हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन मे व्यञ्जना व्यापार की सत्ता का असदिग्ध बताया है । हेमचन्द्र ने अभिनवगुप्त का अनुसरण करते हुये व्यञ्जना व्यापार का लक्षण किया है <sup>1</sup> अतएव यह भी व्यञ्जना समर्थक आचार्य की कोटि में ही आते हैं ।

निष्णात विद्वान् एव प्राह्मिय साहित्यशास्त्री जयंदेव ने भी चन्द्रालोक मे शब्दवृत्तियों का विवेचन करते हुयं व्यञ्जना का निरूपण किया है । 2 जयदेव के अनुसार जिस प्रकार तीन इंगम्भीर, कृदिल और सरल इ प्रवाहों से युक्त गङ्गा शोभित होती हैं उसी प्रकार वृत्ति के तीन भेदों से युक्त होकर वाणों कही गम्भीर कही कृदिल और कहीं सरल होतों हुई शोभित होती हैं । इन विशेषणों में गम्भीर पद व्यञ्जना के तिये प्राया है और कृदिल पल लक्षणा के लिये तथा सरल पद अभिभा के लिये । व्यञ्जना के लिये प्रयुक्त विशेषण "गम्भीर" सार्थक प्रतीत होता है क्योंकि वास्तव में व्यङ्ग्यार्थ स्पष्टतया भासित नहीं होता, और जिस प्रकार गम्भीर व्यक्ति के मनोगत भावों को जानना कठिन होता है उसी प्रकार व्यङ्ग्यार्थ का जान भी सर्वसामान्य को नहीं होता अपित सह्वयों को ही होता हैं।

जयदंव नं व्यञ्जना – व्यापार की उपमा चचल नंत्रो वाली सुन्दरी सं दी है – जिस प्रकार पुरुषो की आंर भावपूर्ण दृष्टि सं देखने वाली चचलाक्षो नायिका के अवलोकन मे नंत्रों की बाह्य – क्रिया के अतिरिक्त एक दूसरा भी आन्तरिक भाव िष्पा रहता है उसी प्रकार शब्द के स्पष्टायं के अतिरिक्त उसके अर्थ मे दूसरा भी अर्थ िष्पा रहता है, जिसे व्यइ, ग्यार्थ कहते है, जो व्यञ्जना वृत्ति द्वारा प्रकट होता है।

साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने " व्यापार " के स्यान पर "शक्ति " शब्द का प्रयोग करते हुवे व्कन्नना व्यापार की शब्द

३६ १ तच्छक्त्युपजनितार्यावगमपवित्रितप्रतिपत्तृप्रतिभासहायार्यद्योतनशक्ति – व्यंज्ञकत्वम् । काव्यानुशासन पृ. 41
 १ष १ इत्यभिपातात्पर्यलक्षणात्मकव्यापारत्रयातिवर्ती व्यञ्जनव्यापारो – इनपहनवीय: । काव्यानुशासन पृ. 35

वृंत्तिभेदैस्त्रिभिर्युक्ता स्त्रोताभिरिव जान्हवी ।
 भारती भाति गम्भीरा कुटिला सरला क्वचित् ।।
 चन्द्रालोकः सप्तम मयुखः

साम्मुख्य विदधानायाः स्फुटमर्यान्तरे गिरः ।
 कटाक्ष इव लोलाक्ष्या व्यापारो व्यञ्जनातमकः । । चन्द्रलोक, सप्तम मयूखः

शक्ति कहा है। 1 आचार्य विश्वनाय का लक्षण सुम्पष्ट एवं समीचीन है। , विश्वनाय के अनुसार अभिभादि वृत्तियों के समाप्त हो जाने पर जिस वृत्ति के झारा अन्य अयं 🖫 प्रतीयमानार्थ 🖫 बाभित होता है वह शब्द तथा प्रयं मे रहने वाली व्यञ्जना नाम की वृत्ति है । " शब्द-बुद्धि कर्मणां विरम्य व्यापाराभावः " इस न्याय से जब अभिभा, लक्षणा, तात्पर्या ৰ্নানেয়া প্লাण हो जाती है तब शब्दनिष्ठ, मर्यानष्ठ, प्रकार्तानष्ठ प्रत्यांनच्ड, उपसगांदिनिष्ठ शांक्त व्यन्जना अदित होकर अतीव रमणीय व्यइ. ग्यार्थ की प्रकाशित करती हैं। 2 व्यञ्जना का काय-क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है । वह अभिषा और लक्षणा के माय भी रहती है तथा इसका म्बतन्त्र क्षेत्र भी है। तीनो प्रकार के व्यङ्ग्यार्थ 🙎 वस्तु अलकार तथा रसम्पर की ज्ञापिका केवल यही व्यञ्जना है ।

प्रप्यय्य दीक्षित ने प्रम्मट की सरिण पर काव्य का वर्गीकरण किया है । वे ध्वनिवादियों का अनुसरण करते हैं । उनकी अपनी निजी मान्यतायं नहीं है । उन्होंने व्यञ्जना की परिभाषा अपने ग्रन्थ में नहीं की है किन्त उसकी गणना अवश्य की है । 3

आशाधरभट्ट ने इन वृत्तियों को गङ्गा, यमुना, सरस्वती की सज्ञा देकर वाणी को त्रिवेणी कहा है । आशाधरभट्ट की व्यन्जना के

 वाच्योदयांद्विभिध्या बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः व्यङ्ग्यां व्यञ्जनया ताः स्युस्तिस्त्रः शब्दस्यशक्तयः ।। सा. द., द्वि. परि. पु. 27

2. इक इ विरतास्वीमधाद्यास् यथार्यो बांध्यते परः । मा वृत्तिव्यंत्जना नाम शब्दस्यायांदिकस्य च ।।

सा. द., पु. 39

३ वर् "शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः " इति नयेनाभिभालक्षणा-तात्पर्याख्यास् तिसृषु वृत्तिषु स्व स्वपर्य बोधयित्वोपक्षीणास् शब्दस्यार्थस्य प्रकृतिप्रत्ययादेश्च बांध्यते ययाङन्योडयों । सा शक्तिव्यंभ्जनभ्यननगमनप्रत्यायनादिव्यपदेशविषया व्यभ्जना नाम ।

सा. द. पु. 40

वृत्तयः काव्यसरण्यलकारप्रबन्ध्रामः 3., अभिधा लक्षणाव्यक्तिरिति तिस्त्री निरुपिताः ।।

-वृत्तिवार्तिक प्. 1

लिय दो गई सरस्वती की उपमा मृत्यन्त सुन्दर है । गङ्गा, यमुना के भोतर जिस प्रकार सरस्वती स्थित रहते हुये भी सर्वसामान्य की नहीं दिखाई पड़ती उसी प्रकार व्यवना भी सह्दयननों के द्वारा हो जानी जाती है । साधारण व्याकरण में निपुण व नीरम मीमांसको के द्वारा नहीं । 1

वैद्याकरण आचार्य नागेशमट्ट ने परमलपुमज्र्षा में भी व्यञ्जना का निरुपण किया है । उनके अनुसार मुख्यार्थ बाभ की अपेक्षा के बिना ही अय-बोभ कराने वाला, प्रिमिं अयवा अप्रसिद्ध अर्थ का विषय बनने वाला वक्ता आदि की विशेषता के ज्ञान तथा प्रतिभा से उद्बुद्ध सस्कार्रविशेष ही व्यञ्जना है । 2 आचार्य नागेश भट्ट की परिभाषा बड़ी ही तर्कयुक्त है । इससे तार्किकों का मत जो कि लक्षणा में व्यञ्जना को अन्तर्निहित मानते है, स्वतः ही खण्डित हो जाता है, क्योंकि तक्षणा के हेतुओं में से मुख्यार्थ – बाभ और मुख्यार्थ – मम्बन्भ इन दोनों के न होने पर भी व्यञ्जना को स्वीकार किया गया है ।

पाश्चात्य आचायां ने भी व्यङ्ग्यार्थं की सत्ता स्वीकार करते हुए व्यञ्जना व्यापार की स्वीकार किया है । – लेडी बंल्वी ने कहा है

"The one crucial question in all expression is its, special poetry, frirst of sense, that in which it is used, then of meaning as the intention of the user and most for reaching and momentous of all, implication of ultimate significance."

- Significs and Language

व्यञ्जनां नर्ममर्मजाः स्वयः समना जनाः ।।

त्रिवेणिका

<sup>1.</sup> शक्ति भजन्ति सरला लक्षणां चतुरा जनाः ।

मुख्यार्थं बाधनिरपेक्षबोधजनको मुख्यार्थसम्बन्धासम्बन्धसाधारणः
 प्रसिद्धाप्रसिद्धार्थविषयको वक्तादिवैशिष्ट्यज्ञानप्रतिमासुद्बुद्ध सस्कार्रविशेषो
 व्यञ्जना ।

नागंशभट्ट - परमलपुमज्बा पृ. 53

"But the suggestion of it in much poetry, not all, and poetry has in this suggestion, this meaning a great of its value ........... It is a spirit."

- Oxford Lectures of Poetry.

इस प्रकार उपुर्वृंक्त परिभाषामा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यञ्जना एक स्वतन्त्र, विलक्षण व्यापार है जो कि व्यङ्ग्यायांवबोध के नियं अपरिहार्य है एवं उसके बिना किसी भी व्यापार से उसका प्रत्यायन नहीं हो सकता । अनएवं व्यञ्जना अवश्य स्वीकरणीय है ।

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि आचार्य आधनवगुप्त ने ध्वनि की पांच प्रकार की व्युत्पत्तियां बताई है :-

- 1. भ्वनित यः सः ह व्यञ्जकः शब्दः ह भ्वनिः
- 2. ध्वनति ध्वनयति वा यः सः इ व्यक्त्रकोडर्यः इ ध्वनिः
- 3. भ्वन्यतं अनेन इति a व्यञ्जना व्यापारः a भ्वनिः
- भ्वन्यते इति भ्वनिः इ व्यङ्ग्यार्थः ।
- 5. भ्वन्यतेर्डाम्मन्निति भ्वनिः इ काव्य-विशेषः इ

इस प्रकार व्यञ्जना व्यापार का भ्वनि भी पर्याय है क्योंकि कुछ काव्यशास्त्रियों ने भ्वनि शब्द का प्रयोग व्यञ्जना व्यापार के लिये किया है यद्यपि आनन्दवर्भन सदेव व्यञ्जकत्वम्, "व्यञ्जकत्वलक्षणो व्यापारः" आदि पद व्यञ्जना के लिये प्रयोग करते हैं । वं कभी भ्वनि का प्रयोग नहीं करते ।

ह्वयवर्पणकार भट्टनायक ने व्यञ्जना – खण्डन के प्रसंग में "प्विनिर्नामापरा योडय व्यापारो व्यञ्जनात्मकः" कह कर प्विन को व्यञ्जना व्यापारवाची माना है । 1 आंग्नपुराणकार ने यद्यपि प्विन को आक्षेप माना है किन्तु म आक्षेपो प्विनः स्याच्य प्विनिना व्यञ्यते यतः मे " प्विनिना " का अर्थ व्यञ्जना व्यापार माना जा सकता है । 2

<sup>1. 4</sup>a. g. 3. g. 40

<sup>2.</sup> अग्निपुराण अभ्याय 345-कारिका 14

मरस्वतीकठाभरण के टीकाकार रत्नेश्वर ने भी " ध्वनन ध्वनि: व्यञ्जनात्मा व्यापार: " कह कर व्यञ्जना व्यापार को ध्वनि नाम में अलकृत किया है । <sup>1</sup>

निष्कर्षतः यह सिद्ध होता है कि व्यञ्जना व्यापार ही भ्वानिसिद्धान्त का मूल तत्व है और पूरा भ्वानि सिद्धान्त उस पर ही आभारित है ।

<sup>1.</sup> स. क. 1 । 73 की व्याखा

# व्यञ्जना वृत्तिकी अपरिहार्यता

जिम प्रकार अभिभेयार्थं का बीभ कराने वाली अभिभा शिक्त, लक्ष्यार्थं का बीभ कराने वाली लक्षणा शिक्त स्वीकार की गई है, उसी प्रकार व्यङ्ग्यार्थं का बीभ कराने वाली व्यञ्जनावृत्ति माहित्य-शास्त्रियों के द्वारा स्वीकार की गई है। आनन्दवर्भन के स्विन- मिझान्त का मूल आभार व्यञ्जना है। स्विन-काव्य की विशेषता है व्यञ्जना व्यापार। इससे लभ्य व्यङ्ग्यार्थं हो काव्य का परमार्थं है। यह व्यङ्ग्यार्थं वस्तु, अलकार और रम आदि भदो से त्रिविभ होता है। यह व्यङ्ग्यार्थं इन सभी रूपों में वाच्यार्थं से सर्वया भिन्न होता है। में अत्रख व्यञ्जना ही एक मात्र व्यापार है जिससे इसकी प्रतीति मानी जा सकती है।

आचार्यं आभिनवगुप्त ने भ्वन्यालोक में बंडे ही विस्तार से इस विषय का प्रतिपादन किया है । सर्वप्रथम वस्तु रूप व्यङ्ग्यार्थं की लीजियं ——

> भ्रम भामिक विस्त्रव्भः स शनुकोड्य मारितस्तेन । गोदावरीनदीकूललतागहनवासिना दृप्तसिहंन ।।

यह हात की एक प्राकृत गाया है । इसमें कोई नायिका, अपने प्रियतम के साथ गोदावरी के तट पर कुलों में नित्य रमण करती थी । वहां पर कोई भामिक भक्त नित्य पुष्पादि के लिये आता था जो कि उन दोनों की प्रेम-लीलाओं में विष्नकारक था किन्तु वह भामिक कुलों के समीप ही रहने वाले कुत्ते से भयभीत रहा करता था । अतः नायिका ने ऐसी इयर्थक बात कही जिससे भामिक धूमने न आये और उन दोनों की प्रेम-लीलाये निविष्न सम्पन्न होंवे । प्रस्तुत श्लोक में वाच्यायें हैं – हें भामिक । अब तुम विश्वस्त होकर भ्रमण करों, गोदावरीनदी के तट पर स्थित सप्पन कुलों में निवास करने वाले उस उद्धत सिंह ने आज उस कुत्ते की मार डाला । किन्तु प्रतीयमानायें हैं – " अभी तक तो वहां कुत्ते का ही भय था अब तो वहां सिंह भी आ गया है, अनएव तुम भूलकर

स ह्ययों वाच्यसामय्याक्षिप्त वस्तुमात्रमलकाररमादयश्चेत्यनेकप्रभेदप्रभिन्नो दर्शीयष्यते । सर्वेषु च तेषु प्रकारेषु वाच्यादन्यत्वम् ।

ਪਕ. q. 51

भी मन जाना, अन्यया तुम्हे सिंह मार डालेगा । इस प्रकार भ्रम का वाच्यायं विधिपरक है भार पर्यवसाया अयं या व्यङ्ग्यार्यं निषेधपरक है ।

यहां पर यह विचारणीय है कि ये दो सर्वया विपरीन अर्थ किस प्रकार निकलते हैं । यहां पर भ्रम में लीट लकार विधि रूप अर्थ का म्चक है । लोट १1% प्रवर्तना १2% अतिसर्ग १3% प्राप्तकाल इन तीन अयां में प्रयुक्त होता है । पुश्चली नायिका भामिक की आजा नहीं दे रही है अतुरव प्रवर्तना रूप नहीं है अपित स्वय भ्रमण कर रहा है अतुरव उसका भ्रमण स्वतः सिद्ध है । चुकि नायिका भार्मिक के भ्रमण में बाभक कुली के भय का निषंध करते हुय भ्रमण का विधान करती है । अतण्व विधि निषेपामावस्य है। इस प्रकार "प्रेषातिसर्ग प्राप्तकालेषु कृत्याश्च"1 इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार अतिसर्ग और प्राप्तकाल में लीट हुआ है प्रब दोनों अर्थ है वाच्यार्थ, व्यड ग्यार्थ द परस्पर विरोधी होने के कारण एक साथ वाच्य नहीं हो सकते । विधि के बाद निष्धपरक अर्थ अभिधा र्शाक्त के द्वारा बोध्य नहीं है क्योंकि " विशेष्य नामिधा गच्छत क्षीणशक्तिविशेषणे " न्याय के अनुसार अभिधा शक्ति विशेषण में क्षीण हो जाने पर विशेष्य तक का बोध नहीं करा सकती । इस प्रकार विरत र्आभिभा एक बार विरत होने पर फिर से प्रवृत्त नहीं हो सकती. <sup>2</sup> इससे यह सिद्ध हुआ कि निषंध रूप अर्थ-बोध के लिये किसी अन्य वृत्ति की कल्पना करनी पंडेगी ।

इस निषंधरूप अयं का बोध तात्पर्यं वृत्ति से भी नही मान सकते, क्योंकि पदार्यमात्र का बोध कराकर अभिधा के विरत हो जाने पर

<sup>1. 3 - 3 - 193</sup> पाणिनि

कस्याश्चित् सङ्केतस्यान जीवितसर्वस्वायमान भार्मिकस्त्रचरणान्तरायदोषात्त— ववल्प्यमानपल्लवकुसुमादिविच्छायीकरणाच्य परित्रातुमियमुक्तिः । तत्र स्वतः सिद्धमपि भ्रमण श्वभयेनापोदिर्तामित प्रतिप्रसवातमको निषेभाभावरूपः, न तु नियांगः प्रैषादिरूपोडत्र विभिः, मित्रसगंप्राप्तकालयोर्ह्यय लोट् । तत्र भावतदभावयोर्विरोभाद् इयोस्तावन्त युगपद्वाच्यता, न क्रमेण, विरम्य व्यापाराभावात् । "विशेष्य नामिभा गच्छेत्" इत्यादिनामिभाव्यापारस्य विरम्य व्यापारासभवामिभानात् । भवः लो. पु. 53

मार्काका, योग्यता, स्निमिष के कारण पदायों का समन्वय होने पर जिस वाक्यायं का बोध होता है यह उसकी प्रत्यायिका है । 1 इस प्रकार तात्पयां वृत्ति के द्वारा " भ्रमण करो " इस विधिक्ष्य अयं के अतिरिक्त भार कुछ नहीं प्रतीत होता क्योंकि द्वितीय कक्ष्या में तात्पर्य वृत्ति द्वारा अन्वयमात्र की प्रतिपत्ति होती हैं ।

यांव प्रांभाहितान्वयवादी आचायं यह कहे कि " दृप्त, भार्मिक तथा तद इत्यादि पदायों की अन्वयानुपपित्त रूप मुख्यायं-बाभ के सहारे विरोधिनिमित्तक विपरीतलक्षणा के कारण अपर्यविस्ति तात्पर्यशिक्ति ही वाक्यायोंभृत निषंधपरक अयं की प्रतीति करातो है " 2 तो ठीक नही, इस्मित्यं कि डितीय कक्ष्या में ही उपलब्ध परस्पर अन्वित विशेषरूप वाक्यायें में ही तात्पर्यं शिक्त का पर्यवसान हो जाता है, प्रस्तुत उदाहरण में डितीय कक्ष्या में " भ्रम " इस प्रकार के विधिपरक अयं के अतिरिक्त अन्य किसी अर्थ की प्रतीति नहीं होती क्योंकि तात्पर्यवृत्ति से तो अन्वयमात्र की ही प्रतिपत्ति होती है । 3

लक्षणा के तीन हेतु है :- १1 ई मुख्यार्थ-बाभ 22 ई मुख्यार्थ-सम्बन्ध ई73 ई रुद्धि अथवा प्रयोजन । उक्त उदाहरण में निषेध रूप अयं की लक्षणावृित्तगम्य भी नहीं माना जा सकता, इसलिये कि जिस प्रकार "गङ्ग्गार्या घोषः" तथा " सिही वट्टः " इत्यादि उदाहरणों में योग्यता के अभाव के कारण अन्वय अनुपपन्न हो जाता है उस प्रकार से

आक्रांक्षा-योग्यता-सिन्निधवशाद्वक्ष्युमाणस्वरूपाणां पदार्थानां समन्वये तात्पर्यार्थो विशेषवपुरपदार्थोडिप वाक्यार्थः समुल्लसित ।

का. प्र. पृ. 34

नन् तात्पर्यशक्तिरपर्यविसता विवक्षया दृप्तभामिकतदादिपदार्थानन्वयस्य –
मुख्यार्थबाभबलेन विरोभिनिमित्तया विपरीतलक्षणया च वाक्यार्थीभूतिनिषेध—
प्रतीतिमभिहितान्वयदृशा करोतीति शब्दशक्तिम्ल एव सीडर्थः ।

ਪਕ. **ਲੀ.** ਪ੍ਰ. 54

तती विशेषस्पे वाक्यार्थे तात्पर्यंशिक्तः परस्परान्विते " सामान्यान्यन्यथा—
सिखंविशेष गमयन्ति हि" इति न्यायात् । तत्र च द्वितीयकक्ष्यायां
"भमे" ति विभ्यतिरिक्त न किञ्चित् प्रतीयते अन्वयमात्रस्यैव प्रतिपन्नत्वात् ।
भवः लोः पृ. 55

यहां पर " तुम्हारे भ्रमण का निषंध करने वाला वह कुत्ता सिंह के डारा मारा गया , इसलिये इस समय भ्रमण निषेध का कारण समाप्त हो जाने से तुम्हारा भ्रमण उचित है " इस अन्वय में कीई क्षति नहीं होती । अतएव मुख्यायं-बांध के अभाव में इसे विपरीत लक्षणा का स्थल भी नहीं मान सकते । 1

इस निषंपरूप अर्थ का अनुमानगस्य भी नहीं माना जा मकता । यद्यपि व्यक्तिविवेककार आचार्य महिमभद्द ने बड़े सरम्भ के साथ इसकी अनुमानगस्य प्रतिपादित करते हुए महिमभद्द कहते हैं कि यहां वाच्य और प्रतीयमान ये दोनों अर्थ क्रम से ज्ञान होते हैं। इनके बीच साध्य—साधनभाव सम्बन्ध हैं। वाच्य धूम के समान साधन हैं। प्रतीयमान औरन के समान साध्य हैं। वाच्यार्थ तो स्पष्ट हैं क्योंकि उसके भ्रमणविधानस्पी साध्य और भ्रमणविधानस्पी तुष्ट कृत्ते का मारा जाना स्पी कारण दोनों कह दिये गये हैं, किन्तु दूसरा के प्रतीयमान के इसी के वाच्यार्थ = विधि के से प्रतीत होता हैं। इसके मारितः पर्व में णिजर्थ के णिच् प्रत्यय = प्रेरणार्थक प्रत्यय = के अपर ध्यान से तथा प्रयोजक के मारने वाले के के स्वस्प का ज्ञान करने से सामर्थवंशात् विवकी ज्ञाता का प्रतीत हो जाता है। यह सामर्थ कृत्ते के मर जाने पर भी वहां उससे अधिक कृर प्राणी के सद्भाव का कथन है—वहीं निषंधरूप प्रतीयमान की प्रतीतिश्रमें साधन हैं। इस साध्य और साधन का व्याप्ति सम्बन्ध विरोधमूलक हैं। 2

निह "गङ्गायाम् घोषः" "सिहो वटुः" इत्यत्र ययान्वय एव बुभ्षन प्रितिहन्यतं , योग्यताविरहात्ः तथा तव भ्रमणिनषेद्धा स रवा सिहेन हतः, तिवदानी भ्रमणिनषेधकारणवैकल्याद् भ्रमण तवोचितिमत्यन्वयस्य काचितक्षतिः । अतएव मुख्यायंबाधा नात्र शाङ्गकयेति न विपरीतलक्षणाया अवसरः ।

वाच्यप्रतीयमानौ विभिनिषेभात्मको अञ्चि द्धावयों तयांभूंमाग्नयोरिव साध्यसाधनभावेनावस्यानात् प्रतोतिपयमवतरतः तत्रधस्तावद्वविकसिद्धः स्पष्ट एव, भ्रमणविधिलक्षणस्य साध्यस्य योभयोरभ्यपादानात् तत्परिपन्थिक्ररकुक्कुरमारणात्मनः 💎 साधनस्य द्वितीयस्त्वत एव हेर्नाः पर्यालीचितणिजयंस्य विवेक्तिनः प्रतिपत्तः प्रयोजकस्व-रूपनिरूपणेन सामर्थ्यात् प्रतीतिमवतरति । तच्च सामर्थ्यं मृतेडपि कै।लयके क्रूरतरस्य सत्तवान्तरस्य तत्र सद्भावावदन नाम नापरम्। तदेव च साधनम् साध्यसाधनयोरविनाभावनियमो विरोध मुलः ।

ਵਿ. ਕਾ. ਕਿ. ਹੂ. 463

महिमभट्ट इसे और स्पष्ट करते हुये कहत है कि केवल यह जो भामिक के भ्रमण में कारणस्प सिंह का गोदावरों तट में व्यापार बताया गया है उस पर विचार करने से भ्रमण का निषंभ समभ में आ जाता है क्योंकि भ्रमणिविधि और सिहसत्व दोनों का बाध्यबाधकभाव सम्बन्ध हैं । भला ऐमा कीन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो केवल कृत्ते के सद्भाव से भ्रमण रोक दे किन्तु वही दृष्त सिंह के सद्भाव का डर रहते हुये भी निभीय होकर घूमे । इस प्रकार अनुमेय अर्थ में ही वाक्यार्थ की विद्यान्ति है जिसका हेतु बाध्यबाधकभावरूप वैशिष्ट्य यहाँ है । 1

यहां " भ्रम भामिक " मे भ्रमण करो यह विभिरूप वाच्यार्थ है उसका " म शुनकोड्यमारितम्तेन इत्यादि क्रूर कुत्ते का दृप्तसिह द्वारा मारण हेतु है । उस भ्रमण का निष्ध अनुमंद्र ही है, इसका आक्षेप होता है । अत्रप्व भ्रमण का निष्ध व्यङ्ग्य न मानकर अनुमंद्र ही समभना चाहिये । 2

इस निषेधरूप अयं की अनुमानलभ्यता का खण्डन आचार्य मम्मट ने पचम उल्लास में किया है। मिंडमभेट्ट के उक्त विवेचन की पूर्वपक्ष के रूप में उपन्यस्त करके उसका खण्डन करते हुये मम्मट कहते हैं कि "भ्रम भामिक" इस उदाहरण में जो हेतु मिंडमभेट्ट ने माने हैं वे वस्तुतः हेतु नहीं हेत्वाभास है क्योंकि इनमें अनैकान्तिकतादि दोष निहित हैं । आचार्य मम्मट के अनुसार भीक पुरुष भी कभी कभी गुरु अथवा स्वामी की आजा से या प्रिया के प्रबल अनुरागवश भय का कारण हाने पर भी घूमता है । इसलिये यह हेतु अनैकान्तिक है । आचार्य मम्मट का दूसरा तर्क है कि कुलों के स्पर्श से डरता हुआ भी भामिक वीरता के कारण सिंह से नहीं

<sup>1.</sup> केवल योडसी भ्रमणिवभौ हेतुभावेन दृष्तपचाननव्यापारस्तत्रांपात्तः स एव विमृश्यमानः परम्परया भामिकस्य तिन्नषेभे पर्यवस्यति तयांबाभ्यबाभक भावनावस्थानात् । को ह्यनुनम्रतः कुक्कुरमात्रसद्भावभयात् परिदृतभ्रमणस्तत्रैव बाभ्यबाभकभावांडस्त्यंवान विशंषः ।

ਵਿ. ਕਾ. ਕਿ. q. 464

<sup>2.</sup> तत्र " मम भाम्मम । वीसद्धो " इति वाक्यार्थस्पा भ्रमणविभिर्वाच्यः तस्य " सोस्णमा अञ्ज मारिओ वेण "इत्यादिना क्रूरकुक्तुरमारण दृप्तिसर्हविहित वाक्यार्थस्पमेवार्थो हेतुः । तत्प्रतिषेभस्त्वनुमेय एव न वाच्यः तस्योक्तनयेनाक्षेपात् । तेनानुमेय एव भ्रमणस्य निषेभो न व्यङ्ग्य इत्यवसेयम् । हि . व्य. वि. पृ. 465

डरता प्रतण्व यह हेतु विरुद्ध भी है । एक दोष और बताते हुये कहते हैं कि गोदावरी तट पर सिंह की विद्यमानता प्रत्यक्ष या अनुमानप्रमाणज्ञारा तो निश्चित नहीं की गई किन्तु केवल पुश्चली के वचन से ही. अतएव अय के साथ नियत सम्बन्ध न होने के कारण ये वचन अप्रामाणिक है । इसलियं यह हेतृ असिद्ध है । अब यह सह्दया ज्ञारा स्वय विचारणीय है कि अनेकातिकतादिदाषयुक्त हेतृ से साध्य की सिद्धि कैसे सम्भव है? , 1 अतएव निषंधक्य व्यङ्ग्यार्थ अनुमान का विषय नहीं है ।

उस्त विवेचन से देखते हुये यह सहा जा मस्ता है कि जब यहाँ एक व्यइ ग्यायं तक इन शब्दर्शास्त्या आर अनुमान की गित नहीं है " सस्य वा न भवित रीषों " उदाहरणों में जहाँ अनेक व्यइ ग्यायं उपलब्ध होत है वहाँ इनकी गित कैसे हो सकती है । इससे यही आशय निकलता है कि प्रतीयमान की प्रतीति के लिये हमें किसी अन्य व्यापार को स्वोक्तार करना हो होंगा । यह व्यापार अभिभाष्य में नहीं हो सकता क्योंकि शब्द का उस अयं में सकेत नहीं है । यह व्यापार तात्पर्यावृत्ति भी नहीं हो सकता क्योंकि तात्पर्यावृत्ति तो अन्वय-प्रतीति में ही क्षीण हो जाते हैं । मुख्यायंबाधाद के अभाव में तथा शब्द के स्वलद्गतित्व के अभाव में यह अर्थ लक्षणाग्रय भी नहीं माना जा सकता इसलिये अभिभाजतात्पर्य और लक्षणा से अतिरिक्त किसी चतुर्य व्यापार की कल्पना करनी ही पड़ती है और वह चतुर्य व्यापार ध्वनन स्वातन व्यञ्जन अथवा प्रत्यायन रूप ही है । 2 इस उपुर्युक्त उदाहरण में व्यञ्जना

अत्रांच्यते—भीकरिष गुरोः प्रभोवां निवशेन प्रियानुरागेण अन्येन यैवभूतेन हेतुना सत्यिष भयकारणं भ्रमतीत्यनेकान्तिका हेतुः। शुनां बिभ्यविष वीरत्वेन सिहान्न बिभेतीति विक्छोडिष। गोवावरीतीरे सिहसद्भावः प्रत्यक्षावनुमानाद्वा न निश्चितः अपि तु वचनात्, न च वचनस्य प्रामाण्यमस्ति, अयेनाप्रतिबन्धादित्यसिछश्च । तत्कयमेवविधाछेतोः साध्य सिछिः ।

का. प्र. प. इ. पु. 271

भ्व. लो. पृ. **59** 

इष ह नामिया समयाभावात्, हेत्वभावान्न लक्षणा ।।

का. प्र. डि. ४. पृ. 82-83

वक्नृबंद्धिव्यविशिष्ट्य के आधार पर एक साथ समस्त प्रतीयमानन अथीं की उपस्यापित करती हैं। यह तो हुई वस्तु रूप व्यङ्ग्यार्थ की व्यञ्जना द्वारा उपतिष्ठिय ।

अलकाररूप प्रतीयमानार्थं की भी व्यञ्जना द्वारा ही प्रतीति माननी होगी । उदाहरणार्थं --

> लावण्यकान्तिपरिप्रित दिङ्गुरवेडस्मिन् स्मेरेडभुना तव मुखं तरलायताक्षि। क्षोभ यदेति न मनागपि तेन मन्ये सुव्यक्तमेव जलराशिरय पर्यापिः।। 1

इस पद्य का वाच्यार्थ है -हे तरल और आयत नंत्रों वाली लावण्य और कान्ति से दिशाओं को भर देने वाले तुम्हारे इस मुख के इस समय विहसनशील होने पर यह समुद्र कुछ भी क्षोभ को प्राप्त नहीं हो रहा है - अतः मैं समभता हू यह स्पष्ट ही जलराशि क्षजडराशिक्ष है ।

लावण्य का अर्थ है सस्यान का सौन्दर्य, कान्ति का अर्थ है प्रभा । नायिका के सौन्दर्य के कारण दिड़ मण्डल हु बना दिये गये है। मब क्रोध के शान्त होने पर जबकि उसका मुख प्रसन्न है, उसे देख कर भी यह समुद्र क्षुब्ध नहीं हो रहा है । क्षण भर पहले यह क्षोध को प्राप्त हुमा था । वास्तव में इसका जलराशि ई जडराशि ई नाम अन्वयं है । इससे यह व्यक्त होता है कि कोप के कारण अरुण तथा स्मित्युक्त मुख सन्ध्या की लालिमा से युक्त पूर्ण चन्द्रमण्डल ही है । सह्दयों का चित्त चचल होने के कारण जो सह्दय होगा उसके चित्त में क्षोध अवश्य होगा और समुद्र में नहीं हो रहा है अतः यह जडराशि है । यहां सह्दय व्यक्ति की तुम्हारे मुख के अवलोकन से मदनविकार रूप क्षोध होता है । इतना अर्थ देकर ही अधिधा विक्रान्त हो जाती है । यहां पर " जल " शब्द में श्लेष अलकार है जो कि वाच्य है। यदि कोई यहां पर तात्पर्य या लक्षणा से व्यड्र ग्यायं की प्रतीति मानना चाहे तो वह सम्भाव्य नहीं क्योंकि वस्तुरूप व्यड्र ग्यायं की ही भांति यहां पर अन्वयं की प्रतीति

<sup>1. &</sup>lt;sup>노</sup>격. g. 285

कराकर तात्पयां औण हा गई और मुख्यायंबाधादि के अभाव में लक्षणा का अवसर हो नहीं हैं । प्रस्तुत उदाहरण में नायिका के मुख पर चन्द्र का आरोप होने के कारण रूपक अलकार व्यङ्ग्य है, जो कि व्यञ्जनया हो होतित होता है । इस रूपक ध्विन से इस श्लोक का चारत्व बढ़ गया है अतुष्य यहां रूपक ध्विन ही मान्य हैं । 1

रही रम व्यङ्ग्यायं की उपलब्धि तो रस तो कभी वाच्य हो हो नहा सकते । 2 क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि केवत श्रृगारादिशब्दों के प्रयोग में रम की प्रतीति नहीं होती । रसादि शब्दों का प्रयोग तो केवत अनुवादक होता है । इसके विपरीत विभावादिकों का प्रतिपादन होने पर, श्रृगारादि शब्दों के न होने पर भी रस-प्रतीति देखी जातों है । इस प्रकार रस रूप व्यङ्ग्यार्थ भी वाच्य में भिन्न है । 3

### उदाहरणार्य --

" यिद्धात्रम्य विलोकितेषु बहुशो निः स्येमनी लीचने यद्गात्राणि दिरद्रिति प्रतिदिन लूनाब्जिनीनालवत् । दूर्वाकाण्डविडम्बकश्च निबिडो यत्पाण्डिमा गण्डयोः कृष्णे यूनि सर्योवनासु वनितास्वेषव वेषस्थितिः । ।"

1 तत्र च क्षोभो मदर्गावकारातमा सह्दयस्य त्वन्मुखावलोकनंन भवतातीयत्यभिषाया विक्रान्ततया रूपक ष्वन्यमानमेव । वाच्यालकारण्यात्र रलेषः स च न व्यञ्जक । अनुरणनरूप यदुपकमर्यशक्तिव्यङ्ग्य तदाक्षयेणेह काव्यस्य चारत्व व्यवतिष्ठतं ।

ਪਕ. ला. 285-286

यस्तु स्वप्नेडपि न स्वशब्द वाच्यो न लौकिकव्यवहारपिततः किन्तु
शब्दसमप्यंमाणहृदयसवादसुन्दरिवभावानुभावसमृचितप्राग्विनिविष्टरत्यादिवासना—
नुरागसुकृमारस्वसिवदानन्दचर्वणाव्यापाररसनीयस्पो रसः ।

ਪ੍ਰ. ਜੀ. q. 5ø

अ निह केवल श्रृगारादिशब्बमात्रभाजि विभावादिप्रतिपादनरिहते काव्ये मनागपि रमवत्त्वप्रतीतिर्रास्त । यतश्च स्वाभिधानमन्तरेण कंवलेभ्योडपि विभावादिभ्यां विशेष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः । ....न त्विभिध्यंय क्यञ्चित्, इति तृतीयोडपि प्रभेदां बाच्याद भिन्न एवेति स्थितम । जो स्क-स्क कर देखने पर बहुत बार नंत्र स्थैयंरहित हो जाते हैं, जो कि अग-अग कटे हुये कमितनों के नाल की भौति प्रतिदिन सूखते जा रहें हैं, जो कि कपोल पर दूर्वाकाण्ड का अनुकरण करने वाला घना पोलापन छाया है, युवक कृष्ण के प्रति युवितयों की यही वेषस्थिति हैं। इस उदाहरण में विपलम्य श्रृङ्गार रस की प्रतीति विभावानुभाव के प्रतिपादन में हो हो रही है यद्यपि यहां पर अभिलाष, चिन्ता, ओत्सक्य, भृति, ग्तानि आदि किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है । 1

इसके विपरीत प्रस्तुत उदाहरण में विभावादिक शब्दः कह दिये गये हैं :-

> याते द्वारवर्ती तदा प्रभुरिपो तद्दत्तभग्पानतां कालिन्दीतदस्द्ववन्जुललतामालिङ्ग्य सोत्कण्ठया । तद्गीत गुरुबाष्पगद्गदगलत्तारस्वर राभया येनान्तजंलचारिभिजंलचरैरप्युत्कमुत्कृजितम् ।।

कृष्ण के द्वारका चले जाने पर उनके आस्फालनो के कारण भुकी हुई, कॉलिन्दी तट में उत्पन्न वैतसलता का आलिगन करके उत्कण्ठायुक्त राधा ने अधिक वाष्प के कारण गद्गद एवं स्खिलित होती हुई स्वर में वह गान किया जिससे कि भीतर पानी में रहने वाले जीव उत्किण्ठित हो शब्द करने लगे ।

इस उदाहरण में विभाव और अनुभाव अम्लान रूप में प्रतीत हो रहें हैं । उत्कण्ठा चर्वणा गांचर होतों हैं । सोत्कण्ठा रूप शब्द के निवंदन होने पर भी उत्कण्ठा की प्रतीति लतालिगन रूप अनुभाव के प्रतिपादन में ही होती हैं । अतुष्व सोत्कण्ठ शब्द केवल सिद्ध की ही

इत्यत्रानुभावविभावावबोधनोत्तरमेव तन्मयीभवनयुक्तया तांद्रभावानुभावोचित-चित्तवृत्तिवासनानुरिन्जस्वसविदानन्दचवंणागोचरोड्यां रसात्मा स्फुरत्येवाभिलाषचिन्तौत्सुक्यनिद्राभृतिग्लान्यालस्यत्रमस्मृतिवितकीदिशब्दा भावेडपि ।

**प्व.** लं. पु. 82

सिद्ध कर रहा है । <sup>1</sup> रस की स्वशब्दवाच्यता का तो मम्मद ने भी निराकरण किया है आर रसादि की प्रतीति के लिये व्यञ्जना वृद्धि को आवश्यक कहा है । इन्होंने अभिनवगुष्त की ही सर्राण पर रसादिस्प व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति में व्यञ्जना की अपरिहायंता सिद्ध की है । <sup>2</sup>

रस क्योंकि स्वशब्द वाच्य नहीं होते प्रतएव लक्षणा प्रवृत्त नहीं हो सकतो । शब्द की गति के स्विलित न होने के कारण मुख्यायंबाध की भी आशका नहीं की जा सकतो । इस प्रकार अभिधा, लक्षणा व्यतिरिक्त ध्वनन व्यापार ही रसक्य व्यङ्ग्यायं की प्रतीति करा सकता है । 3

इस प्रकार स्पष्ट है कि त्रिविध व्यङ्ग्यार्थ की उपलिष्धि न तो शब्द को शक्तियों से सम्भव हैं, न ही अनुमान प्रमाण में । अतएव उमकी प्राप्ति के लिये व्यञ्जना नामक त्रीया वृत्ति को स्वीकार करना होगा। यह वृत्ति तोनां वृत्तियों को दबाकर स्वय प्रधान हो जाती हैं । इसतियं यह प्रमुख व्यापार अपरिहार्य हैं । 4

1. इत्यत्र विभावानुभावावम्लानतया प्रतीयेते । उत्कण्ठा च चर्वणागीचर प्रतिपद्मत एव । सोत्कण्ठा शब्दः केवल सिद्ध साभयति ।

भूव. लो. पृ. 83

- रसादिलक्षस्त्वयः स्वप्नेडपि न वाच्यः । स हि रसादिशब्देन ग्रुड्, गारादिशब्देन वाडिमिभीयेत् । न चामिभीयते । तत्प्रयोगे विभावाद्यप्रयोगे तस्याडप्रतिपत्तेस्तदप्रयोगेडिपि विभावादिप्रयोगे तस्य प्रतिपत्तंश्चेत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां विभावाद्यमिभानद्वारेणेव प्रतीयते इति निश्चीयते, तेनासो व्यड्, ग्य एव मुख्यार्थबाभाद्यमावान्न पुनर्लक्षणीयः । का. प्र. प्. 238
- 3. इक इ रसमावनदाभासतत्प्रशमाः पुननं कदाचिदीमधीयन्ते, अय चास्वाद्यमान ताप्राणतया भागितः ।

ਪ੍ਰ. लो. पृ. **?**9

- इख तत्र भ्वननव्यापारादृते नास्ति कल्पनान्तरम् ।
   स्खलद्गतित्वाभावे मुख्यार्थबाभादेर्लक्षणानिबन्धनस्यानाशङ्कक नीयत्वात् ।
  - ਪਕ. ਗੀ. ਪ੍ਰ. 79
- 4. तच्छिक्तत्रयोपर्जाननार्यावगमम्लजाततत्प्रतिभासपवित्रितप्रतिपत्तृ प्रतिभासहायार्थद्योतनशक्तिपवंनन व्यापारः .. काव्यात्मा ५व. लोचन पु. 61

एकावलीकार विद्यापर भी रस की स्वशब्दवाच्यता का खण्डन करते हुँ कहते हैं कि विभावों द्वारा अकुरित अनुभावों के द्वारा कन्दलित तथा व्योभचारी भावों के द्वारा पल्लवित रस केवल व्यञ्जना व्यापारगम्य ही है यह न तो अभिषा का विषय है न ही तात्पर्य का, न ही लक्षणा का । यह प्रत्यका, अनुमानादि प्रमाणों व स्मृति से भी ग्राह्य नहीं हैं। विद्यापर ने प्वन्यात्ताककार की हो सरिण पर यह बताया है कि श्रृह्ग्गारादिशब्दों के कथनमात्र से रसप्रतीति नहीं होती अपितु विभावादिकों के द्वारा ही ।

विश्वनाथ ने भी रसादिको की स्वशब्दवाच्यता का खण्डन करते हुये व्यञ्जना नामक तुरीया वृत्ति को रसप्रतीति के लिये अङ्गीकार किया है। उनका मन है कि " श्रृङ्गाररसांडयम् " इस प्रकार कहने से भी श्रृङ्गाररम की प्रतीति नहीं क्योंकि रस तो स्वयप्रकाश और आनन्दस्वरूप है किन्तु आभिपाजन्य ज्ञान तो ऐसा होता नहीं, अतरव रस व्यङ्ग्य ही है। 2

1. विभावेर्ललनादिभिरालम्बनकारणैरङ् कृरितः सितकरकािकलालापमलयानिलकेिलकाननादिभिरव्दीपनकारणैः कन्दोलतोङनुभावेनंयनान्तिवलािकत—
िम्मतभुजवल्लीवेल्लनािदिभः प्रतीतिपद्धितमभ्यारािपतो व्यभिचािरिभ —
रिचन्तािदिभः पल्लिवतः कदािचदिप नानुभूतोङिभिभया न कणाितियी—
कृतस्तात्पर्यण न लक्ष्यीकृतो लक्षणया न स्वविषय प्रापितः
प्रत्यक्षण नात्मनः सोमानमानीतोङनुमानेनपिरशीिलतसरिणः स्मरणेन
नाक्रान्तः कार्यतया न ज्ञाता ज्ञाप्यतया विगलितवेद्यान्तरत्वेन
पिरिमतावनभोती भ्वननािभभानािभनवव्यापारपिरिस्भिनिर्मरतयानुकार्यानुकतृं—
गतत्वपरिहारेण सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः स्थायी
रत्यादिको भाव एव .... श्रुङ् गारादिको रसोङिभिभोयते ।
विद्याभर एकावली पु 86-88

श्रमः वृत्तीनां विश्रान्तेरिमधातात्पर्यलक्षणारव्यानाम् ।
 अड्गांकार्यां तुर्यां वृत्तिबोधे रसादीनाम् ।।
 स्विच्च श्रृड्गारस्मांडयम् इत्यादौ स्वशब्देनामिधानेडपि न
 तत्प्रतीतिः तत्स्वप्रकाशानन्दस्यत्वात् ।

सा. द. च. परि. पु.156-15?

इष अभिभादिविलक्षणव्यापारमात्रप्रसाधनग्रहिलैरस्माभिः रसादीनां व्यङ्ग्यन्वम्नतम् ।

सा. व. पृ. 51

रसगगाभरकार पण्डित जगन्नाय ने भी स्पष्ट शब्दों में रस की विभावादिका के द्वारा प्रतीयमान बताया है । इसकी स्वशब्दवाच्यता का खण्डन करने हुये आचार्य रस की प्रतीति एक अलौकिक « व्यञ्जना « व्यापार से मानते हैं । 1

यह तो रही व्यञ्जना के उपामकों की बात, रस के वाच्यत्व तथा लक्ष्यत्व का खण्डन तो भनिक जैसे तात्पर्यवादी आचार्य भी करते हैं आचार्य भनिक कहते हैं कि रस का काव्य के साथ वाच्य—वाचक सम्बन्ध स्वीकार नहीं किया जा सकता । क्योंकि रित आदि शब्दों के डारा रस का कथन नहीं होता । विभावादिकों के वर्णन से ही रित आदि की आस्वाद्यता होती है । रस को अवाच्य मिछ करने के पक्ष में एक तर्क यह देते हैं कि यदि रस की प्रतीति वाच्यत्वेन हा तब तो वाच्यवाचक भाव के जाता अरिसकों को भी काव्यास्वाद हो जायेगा । <sup>2</sup> जबकि केवल सहदयों के डारा ही रस का आस्वादन किया जा सकता है ।

प्राचार्य भिनक के अनुसार रस का काव्य के साथ लक्ष्य-लक्षक भाव सम्बन्ध भी नहीं माना जा सकता है । साधारणतः लोक व्यवहार में अभिधा ही पर्याप्त होतों है किन्तु कभी कभी शब्द का मुख्यार्थ «वाच्यार्थ » अनुपपन्न होने पर वह शब्द अपने सं सम्बद्ध अर्थ की लक्षित

समृचितलां लतस्तिवेशचारणा काव्येन समिपितैः सद्भवयद्दृदय प्रविष्टैस्तदीयसदृदयतासहकृतेन् भावनाविशेषमिहम्ना विगलितदुष्यन्तरमणीत्वादि
। भरलों किकावभावानुभावव्यभिचारिशब्दव्यपदेश्यैः ... सभ्य प्रादुभावि
तेनालों किकेन व्यापारेण तत्कालिनवितितानन्दौशावरणज्ञानेनात एव
प्रमुष्टपरिमितप्रमातृत्वादिनिजभमेण प्रमात्रा स्वप्रकाशतया वास्तवेन
निजस्वस्पानन्देन सह गोचरी क्रियमाणः प्राग्विनिविष्टवासनास्पो रत्यादिरेव
रसः ।

रसगगाधार प्रथम आनन-पु. 26

व तावद्वाच्यवाचक भावः स्वशब्देरनावंदितत्वात्, निष्ठ श्रृङ् गारादिरसेषु काव्यंषु श्रृङ् गारादिशब्दा रत्यादिशब्दा वा श्र्यन्तं येन तेषां तत्परिपोषस्य वाभिपंयत्व स्यात् । यत्रापि च श्र्यन्ते तत्रापि विभावादिज्ञारकमेव रसत्वमंतेषां न स्वशब्दिभिपेयत्वमात्रेण ..... यदि वाच्यत्वेन रसप्रतिपित्तः स्यात्तदा केवल वाच्यवाचकभाव व्युत्पन्नचेतसामप्यरिसकानां रसास्वादो भवेत् ।

दशस्पर पृ. 318-322

करता है । वह लक्ष्यार्थ या तो रुद्ध होता है या उसका बोध करान में कीई प्रयोजन होता है । इस प्रकार इस लक्ष्यार्थ की बोधिका लक्षणावृत्ति के तीन हेतु हैं :- ८१ मुख्यार्थ-बाध ३२ श्रे मुख्यार्थ सम्बन्ध १३ शे रुद्धि प्रथवा प्रयोजन । प्रब विचारणीय है कि क्या रस लक्ष्य होते हैं ?

यह तो स्पष्ट हो है कि रस कभा रुद्धि के विषय नहीं बन सकते क्योंकि रस कभी वाच्य तो होते नहीं जो कि विशेष शब्द विशेष रस प्रतीति के सिये निश्चित हो जाये । रही बात प्रयोजनवती लक्षणा की तो लक्षणा के दो भेद है । ३1३ उपादान लक्षणा 82३ लक्षणलक्षणा । उपादान लक्षणा में शब्द मुख्यायंबाध होने पर अपने अर्थ का त्याग न करते हुवे दुसरे अपने स सम्बद्ध अर्थ की लक्षित करता है । किन्तु यहाँ ऐसा नहां है कि कुछ ऐसे सामान्य शब्द जो रस आदि के वाचक हो। लक्षणा द्वारा श्रृगार प्रादि विशेष रस का बोध करा सके । अब रही लक्षणलक्षणा की बात तो यहां पर भी यही कहा जा सकता है कि लक्षणा के तीनो हेतुओं में से एक भी यहाँ नहीं है । सर्वप्रथम तो मुख्यायबाध ही नहीं होता है जिस प्रकार गङ्गाया घोषः में होता है । न ही काव्य मे प्रयुक्त शब्द स्खलद्गति है वे तो स्वय मुख्यार्थ का बोध कराने में सक्षम है, फिर वे अन्य है लक्ष्य है अर्थ की क्यो लिक्षित करेगे फिर तो यह तकंसगत ही है कि जब मुख्यार्थ-बाधादि काई हेतु नहीं है तो कोई क्यों लक्षक शब्द का प्रयोग करेगा । अतएव यह निस्सदंह कहा जा सकता है कि रस कभी लक्ष्य नहीं हो सकते । आचार्य भनिक गोणी वृत्ति से भी रस - प्रतीति नहीं मानते हैं । 1 श्रमीमासक गौणी वृत्ति की लक्षणा से भिन्न मानते हैं है

नापि लक्ष्यलक्षकभावः – तद्सामान्याभिभायिनस्तु लक्षकस्य पदस्याप्रयोगात् । नापि लिक्षतलक्षणया प्रतिपत्तिः , यथा " गड गायां भाषः इत्यादो । तत्र िह स्वार्थे स्त्रांतोलक्षणे भोषस्यावस्थानामभावात्स्वार्थे स्खलद्गतिर्गंड् गाशब्दः स्वार्थोबिनाभ्रतत्वोपल- क्षित तटमुपलक्षयित । अत्र तु नायकादिशब्दा : स्वार्थेडस्खलदगतयः क्यमिवार्थान्तरमुपलक्षयेयुः । को वा निमित्तप्रयोजनाभ्यां बिना मुख्ये सत्युपचरित प्रयुञ्जीत् । अत्रष्व " सिहो माणवकः " इत्यादिवत् गुणवृत्यापि नय प्रतीतिः ।

दशस्पक पृ. 319

इस प्रकार रस के वाच्य – वाचक और लक्ष्य – लक्षक भाव का खण्डन हो जाता है ।

व्यन्जना विरोधो आचार्य भट्टनायक ने भी रस की प्रधानता स्वीकार करते हुये उसकी स्वशब्द वाच्यता का खण्डन किया है । 1

इस प्रकार यह सुम्पष्ट है<sub>,</sub> कि व्यङ्ग्यार्थ – प्रतीति के लिये व्यञ्जना व्यापार हो आश्रयणीय है और अपरिहार्य हैं।

काव्य रमियता सर्वो न बाद्धा न नियोगभाक् ।
 भ्व. पृ. 40

<sup>2.</sup> वाग्धेनुदुंग्ध एत हि रस यद्बालतृष्णया । तेन नाम्य समः स स्यात् दुह्यते योगिभिहिं यः ।।

### द्वितीय अभ्याय

## व्युजना का मूल

प्रकृत शोध-प्रबन्ध के प्रयम अध्याय मे प्रदर्शित व्यञ्जना के आधार पर यदि व्यञ्जना का मूल खोजने का प्रयास करे तो "व्यञ्जना" शब्द का प्रयोग " प्रकाशित करने " " व्यक्त करने " जैसे अर्थों में वैदिक काल से होता चला आया है ।

मन्त्रवृष्टा ऋषि लोग भी यह रहस्य जानते ये कि शब्दों के वाच्यार्थ के अतिरिक्त कोई स्मरणीय अर्थ होता है जिसको वाणी के मर्मज लाग ही समभ पाते हैं। साधारण जन तो उस गृढ अर्थ को देखते हुये भी नहीं देखते हैं, सुनते हुये भी नहीं सुनते हैं किन्तु जो तत्वज्ञ है वे उस प्रच्छन्न अर्थ को देखने में समर्थ होते हैं। इस मन्त्र से यह स्पष्ट हैं कि शब्द का कोई प्रच्छन्न अर्थ उनकी दृष्टि में होता था जो उस शब्द के प्रचलित अर्थ से कही अधिक रमणीय हुआ करता था। अन्यत्र व्यञ्जते शब्द का साक्षात् प्रयोग व्यनिक्त अर्थ में मिलता है। 2

निस्कत में भी व्यञ्जना का मूल निहित माना जूं। सकता है । यास्कमृनि ने उपसर्गों की अर्थ-द्योतकता सिद्ध करते हुवे आचार्य शाकटावन का मत उपन्यस्त किया है। जिसमे "द्योतका भवन्ति" पद प्रयुक्त हुआ है। उस द्योतका पद व्यञ्जना का पर्याय है और यह स्वनिवादी आचार्यों को भी अभीष्ट है । इस प्रकार यास्कमृनिकृत निस्कत में भी व्यञ्जना पद का प्रयोग द्योतन के अर्थ में मिलता है।

<sup>1-</sup> उत् त्वः पश्यन्त् देवर्शः, वाचमृत् त्वः अणवन्त् अणित्येनाम् । उतो त्वस्म तुन्वर्षविसंस्थेः, जायेव पत्यः उश्वती सुवासा ।। - ऋग्वेद 10/71/4

<sup>2-</sup> व्यंञ्जते दिवो अन्तंष्वुस्त्न्, विशो न युस्ता उषमी यतन्ते । स ते गावुस्तम् आ वर्तर्यान्त्रः, ज्योतियंच्छन्ति सिवतेवं बाह् ।। - ऋग्वेद ७/७७/2

व न निर्बद्धा उपसर्गा अयोग्निराह् रिति शाक्टायनो,
 नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसयोगद्योतका भवन्ति । – निरुक्त, पृ. 31

<sup>4-</sup> तच्छ्कत्युपजनितार्थावगम पवित्रिप्रतिपतृप्रतिभासहायार्थयोतनशक्तिर्व्यञ्जकत्वम् । - काव्यानुशासन प्. 41

भुरभर वैयाकरण पतञ्जलि ने भी महाभाष्य में अनेक बार व्यन्जतं शब्द का प्रयोग किया है । यहां पर "व्यन्ञ्जते" शब्द का प्रयोग व्यक्त करने के अर्थ में हुआ है ।

इस प्रकार भले ही व्यञ्जना वृत्ति का सुव्यवस्थित रूप वैदिक काल मे नहीं या किन्तु इस पद का प्रयोग ऋग्वेद से ही आरम्भ हो गया या ।

स्फोट दर्शन पर दृष्टिपात करने पर यह ज्ञात होता है कि यह व्यूजना तो स्फोट सिझान्त पर आधारित है । जिस प्रकार स्फोट दर्शन में क्षणभगुर ध्वनियों से नित्यस्वरूप, अखण्ड एवं अविभक्त स्फोट अभिव्यक्त होता है 2 उसी प्रकार गृढ प्रतीयमानार्थ व्यूजना से अभिव्यक्त होता है । जिस प्रकार स्फोट से अर्थ की प्रतीति होती है उसी प्रकार व्यूजना से भी अर्थ की प्रतीति होती है । इस प्रकार व्यूजना में भी अर्थ की प्रतीति होती है । इस प्रकार व्यूजना और स्फोट में अत्यिषक साम्य दिखाई देता है । आनन्दवर्धनाचार्य ने ध्वन्यालोक की ध्वनिलक्षणकारिका में "स्रिभिः कियतः" पदो का प्रयोग किया है । इससे सिझ होता है कि यह सिझान्त वैयाकरणों झारा पहले भी मान्य था । स्रिभिः का अर्थ ध्वन्यालोककार ने वैयाकरण किया है । वे वैयाकरण स्र्यमाण वर्णों को ध्वनि कहते है ।3 •

इस प्रकार आचार्य आनन्दवर्धन की "व्यन्जना" और "ध्विन" का प्रेरणास्त्रोत वैयाकरणों का श्रूयमाण वर्णों में ध्विन का व्यवहार है । जिस आधार का सङ्केत आचार्य आनन्दवर्धन ने किया है उसका सूत्रपात

 <sup>1-</sup> तिङ्गिमिहितेन भावेन कालपुरुषोपग्रहा अभिव्यञ्यन्ते क्दाभिहितेन पुनर्न व्यञ्यन्ते । अथवा नान्तरेण क्रियां भूतभविष्यद्वर्तमानाः काला व्यञ्यन्ते ।
 - महाभाष्य - तृतीय अभ्याय, 14/5?

ग्रहणगाह्ययोः सिद्धा नियता योग्यता यथा ।
 व्यङ्ग्यव्यञ्जनम्मानेन तथैन स्फोटनादयोः ।।

<sup>-</sup> वास्यपदीय 1/97

अ- स्रिमिः क्यितः इति विद्वदुप्रेयमुक्तिः न तु ययाक्यित्यत् प्रवृत्तिति प्रितिपाद्यते । प्रथमे हि विद्वांसो वैयाक्ररणाः व्याक्ररणम्लत्वात् सर्वविद्यानाम् । ते च श्र्यमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति ।
 - ध्वः प्रः उः पुः 241

स्फोटायन ने किया था । किन्तु वहां विस्तार नहीं हो सका । सर्वप्रथम महाभाष्य में और फिर भर्तृहरि के वाक्यपदीय में स्फोट सिद्धान्त की व्याख्या मिलती हैं । इनके आंतरिक्त न्याय दर्शन में भी इस सिद्धान्त का विवेचन मिलता हैं । स्फोट सिद्धान्त को जानने के लिये शब्द के स्वरूप को समभना अपेक्षित हैं । यदि यह माने कि जो ध्विन सुनाई दें वहीं शब्द हैं तो शब्द के जोर और भीरे उच्चरित होने से ध्विनभेद होगा और ध्विनभेद से अर्थभेद भी होना चाहिये । जबकि "गो" शब्द चाहें जोर से कहा जाय या भीरे से दोनों का एक ही अर्थ निकलता हैं । यद्यपि दौनों में ध्विन भेद हैं । अतर्पव महाभाष्यकार ने इस शक्त का समाधान करते हुये बताया हैं कि जिससे अर्थ प्रतीति हो वह शब्द का स्फोटक्प हैं और जो आशु अथवा चिर उच्चरित ध्विन रूप में प्रतीत होता हैं वह शब्द गुण हैं । वि

वास्यपदीयकार भी भ्वनि और स्फोट शब्द के यह दो रूप मानते है ।3

भ्वनिस्फोटश्य शब्दानां भ्वनिस्तु खलु लक्ष्यते । अल्पो महांश्यकेषाञ्चिद् उभय तत्स्वभावतः ।

<sup>1-</sup> पाणिन के अष्टाभ्यायी मे अवड्. स्फोटायनस्य \$6/1/123 इ सूत्र मिलता है। यहां किन्ही स्फोटायन नामक आचार्य का निर्देश है। इसके नाम मे स्फोट शब्द है और प्रथमतः उल्लेख के रूप मे यही मिलता है। अतः कल्पना की जाती है कि स्फोटवाद के प्रतिपादक यह स्फोटायन ही ये जैसा कि काशिका की टीका पदमञ्जरी मे हरदत्त ने लिखा है -

<sup>&</sup>quot;स्फोटोडयन पारायण यस्य स स्फोटायनः स्फोटप्रतिपादनपरो वैयाकरणाचार्यः" । - प्रतिभादर्शन

वस्ता कश्चिदाश्वामिभायी भवति । आशु वर्णानिमिभते । कश्चिच्चिरेण, कश्चिच्चिरतरेण । तद्यया । तमेवाभ्वान कश्चिदाशु गच्छति । कश्चिच्चिरेण गच्छति । कश्चिच्चिरतरेण गच्छति । - - - एव तर्हि स्फोटः शब्दो भ्विनः शब्दगुणः । - - -

<sup>-</sup> महाभाष्य

अ- ज्ञानुपादानशब्देषु शब्दौ शब्दिवदो विदुः
 एको निमित्त शब्दानामपरोड्ये प्रयुज्यते ।

<sup>-</sup> qr. q. 1/44

स्फोट शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ है - - - स्फुटति अयोंडस्मादिति स्फोटः, स्फुटयति अर्थ प्रकाशयति इति वा, स्फुट्यते वर्णः इति स्फोट: । जिसका अर्थ केवल अर्थ का प्रकाशन करना है । गो शब्द कं उच्चारण करने पर गोत्व रूप अर्थ की प्रतीति सम्भाव्य नहीं है. क्यांकि भ्वनियां तो आश्विनाशी है । वस्ता जब "ग" के बाद "औ" तक पहचता है तब तक "ग" ध्वनि नष्ट हो चुकी होती है और विसर्ग कहते-कहते "औ" भी नष्ट हो जाता है<sup>1</sup> तो समस्या यह है कि अर्थ प्रत्यायन किस विधि से हो इसलिये वैयाकरणो ने नित्य तथा अखण्डस्वरूप स्फोट की कल्पना की, क्योंकि यदि यह कहा जाये कि "ग" मात्र कहने में हां गों की प्रतीति हो जाती है तो ऐसा भी नही, क्योंकि यह तो अनुभव विरुद्ध बात हुई । अतः जब "गौ" यह सम्पूर्ण पद उच्चरित ही जाता है तब प्रथम वर्ण के उच्चारण से किचित् अभिव्यक्त होता हुआ स्फोट पश्चादभावी वर्णों के उच्चारण की सहायता से पूर्णरूप से प्रकट होता है और अर्थ व्यक्त करता है । जिस प्रकार अन्धकार से आच्छन्न गृह मे दीप के जलने के समय ही घट पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं होता किन्तुं कुछ समय बाद जब भीरे-भीरे पूर्ण प्रकाश फैलता है तब घट का भी पूर्ण ज्ञान होता है । इसी प्रकार सपूर्व वर्णों के उच्चारण से अभिव्यक्त स्कोट मन्दसस्काररूप से अवितिष्ठित तथा अन्तिम वर्णों के उच्चारण से प्रकटता की प्राप्त होता हुआ घटत्व. पटत्व आदि अर्थों की बोधक होता है ।2 इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि ध्वनियां स्फोट की व्यन्जक

<sup>1-</sup> एकैक्वर्णवर्तिनी वाक् । न ज्ञौ वर्णो युगपदुःचारयित । तद्यथा । गौरित्युक्ते यावद् गकारे वाक् प्रवर्तते तावदौकारे न विसर्जनीये । यावद् विसर्जनीये न गकारे नौकारे उच्चरितप्रध्वसितत्वाच्य वर्णानाम् । उच्चरितः प्रध्वस्तश्च अथापरः प्रयुज्यते न वर्णो वर्णस्य सहायः ।

<sup>-</sup> पतञ्जलि - महाभाष्य - 6/3/59

<sup>2-</sup> एकै तावदाचक्षते प्रयमवर्णश्रवणवेलायां स्फोटो अभिव्यक्तो भवति । न च क्रितीयादिवणवैफल्य तदवगतेरेवातिशययकरणाद्यया रत्नपरीक्षकाणां प्रयम दर्शने रत्नस्पमलप्रकाशमानमपि पुनः पुनः परीक्ष्यमाणानां चरमे चकास्ति निरवद्य रत्नतत्वम्, एवामिहापि प्रयमवर्णश्रुत्या व्यक्तेङपि स्फोटे स्फुटतरप्रतीत्यै वर्णान्तराणि प्रयोक्ष्यन्ते ।

<sup>् -</sup> न्यायमञ्जरी पृ. ३४७

है । वैयाकरण स्फोट के व्यञ्जक वर्णों को भ्वनि कहते है । अनएव काव्य में प्रतीयमानार्थ के व्यञ्जक शब्द और अर्थ की भी भ्वनि कहा गया । स्फोटवादियों के आधार पर ही व्यञ्जना व्यापार के लिए भी भ्वनि शब्द का प्रयोग किया गया । भ्वनियां दो प्रकार की है । 🛭 🕽 🕽 प्राकृत भ्वनि 🛚 😕 🖹 वैकृत भ्वनि । स्फोट की व्यञ्जक प्राकृत भ्वनि है और वैकृत भ्वनि हतविलिम्बत वृत्तियों को उत्पन्न करने वाली है ।2 वस्ता किसी वास्य की शीघ बोलता है और चिन्तन आदि के समय मध्यावृत्ति से एव उपदेश देने समय विलम्बित वृत्ति से अर्थात धीरे-धीरे बोलता है, किन्तु हुतविलम्बित आदि भेद होने पर भी स्फोट की एकस्प ही अभिव्यक्ति होती है । इस प्रकार अकारादि को चाहे द्रतवृत्ति मे प्रयोग किया जाये, चाहे विलिम्बत वृत्ति मे, "अकार" की ही अभिव्यक्ति होती है । इस प्रकार वाक्य के अर्थ-बोध के लिए नियतपरिमाणविशिष्ट प्राकृत भ्वनि ही पर्याप्त है, वैकृत भ्वनि तो वृत्तियो की जनकमात्र है। अर्थ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडता है । 3 यथा – अन्धकार में स्थित घट पर दीपक के प्रकाश पड़ते ही असका ज्ञान हो जाता है। और कुछ देर के पश्चात फिर घट का दूसरा रूप नहीं प्रतीत होता कि यह घट पहले की अपेक्षा विशिष्ट हैं, अपित उमी रूप की अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार प्राकृत ध्वनि में जो अर्थ निकलता है , उम पर वैकृत ध्वनि का कोई प्रभाव नहीं पडता । वैयाकरणों के इस मिळान्त के आधार पर व्यञ्जना वृत्ति को भी उपचारतः भ्वनि कहा जा सकता है । उदाहरण मे यह और भी स्पष्ट हो जाता है जैसे अन्धकार में रखे घड़े की दीप की प्रथम

1- इक इ ग्रहणग्राह्ययोः सिद्धा नियता योग्यता यथा । व्यङ्ग्य व्यञ्जक भावेन तथैव स्फोटनादयोः ।।

- वा. प. 1/97

श्रव व्यानुवाकः श्लोको वा सोढत्वमुपगच्छित ।

आवृत्या न तु म ग्रन्यः प्रत्यावृत्तिर्निरुप्यते ।।

- वा. प. 1/83

2- वर्णस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते स्यितिभेदे निमित्तत्व वैकृतः प्रतिपद्यते । स्फोटस्याभिन्नकालस्य ध्वनिकालानुपातिनः ग्रहणोपाधिभेदेन वृत्तिभेद प्रचक्षते ।।

- वा. प. 1-75, 76

शब्दस्योध्वमिमव्यक्तेवृत्तिमेदे तु वैकृताः ।
 ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैर्न मिद्यते ।। – वा. प. 1/77

उन्मेष ही अभिव्यक्त कर देती है । उसी प्रकार प्राकृत ध्वनि भी भटिति स्फोटाभिव्यक्ति कर देती है और जिस प्रकार दीप के प्रथम उन्मेष के बाद की प्रभा-सन्तान घटाभिव्यक्ति मे अभ्यपिक व्यापार है उसी प्रकार प्राकृत भ्वनि से स्फोटाभिव्यक्ति हो जाने पर वैकृत भ्वनि भी स्फोटाभिव्यक्ति मे अभ्यपिक व्यापार है । ध्वनिवादियों ने भी इसी मान्यता को ध्यान मे रखते हुवे अभिभा से अतिरिक्त व्यापार व्यव्यंजना को भ्वनि नाम दिया. यद्यपि अभिभा अर्थावबोध के समर्थ और पर्याप्त है किन्तु इससे अतिरिक्त अन्य अर्थ की प्रतीति के लिये ट्यञ्जना व्यापार **अभ्य**पिक हुआ। 1 यदि कोई कहे कि लक्षणा, तात्पर्या भी अभ्यपिक व्यापार है अतः इन्हे भी ध्वनि मानना चाहिये तो ऐसा नही है । किसी वास्य की प्रतिष्ठा के लिये अभिभा, लक्षणा और तात्पर्या यह आवश्यक व्यापार है। उदाहरणार्थ "गङ्गायां घोषः" मे सर्वप्रयम अभिभा से प्रवाह रूप अर्थ प्राप्त हुमा, तत्पश्चात् तात्पर्यां वृत्ति से पदार्थों का अन्वित अर्थ उपस्थित हुआ किन्तु उनमे अन्वयानुपपित्त होने के कारण लक्षणा प्रकट हुई। लक्षणा से तट रूप अर्थ जब मिला तब वास्य सिद्ध हो सका । इससे सिद्ध हुआ कि प्रथम तीनो व्यापार अर्थावबोध के लिये आवश्यक व्यापार है और चतुर्यंकक्ष्यानिवेशी शैत्यापावनत्व रूप प्रयोजन की प्रतीति कराने वाला व्यन्त्रना व्यापार अभ्यपिक हुआ । इस प्रकार व्यञ्जना व्यापार को भ्वनि सहा गया ।2

उपर्युक्त विवेचन से यह सुस्पष्ट हो गया कि व्यन्जना का प्रेरणा-स्त्रोत वैयाकरणों का स्फोटवाद है ।

वेदान्त-दर्शन मे यदि व्यञ्जना का मूल खोजने का प्रयास करे तो इसमे भी व्यञ्जना के सकेत मिलते हैं । वेदान्त दर्शन में "तत्वमिस" महावाक्य में "सोइंहमिस्म" की प्रतीति अभिव्यक्ति ही हैं । माया से आवृत होने पर जीव अज्ञानान्धकार के कारण स्वय की स्यूल समभता

<sup>1-</sup> अल्पोयसापि यत्नेन शब्बमुच्चारित मितः । यदि वा नैव गृह्णाति वर्ण वा सकल स्फुटम् ।। तेषु तावत्स्वेव श्र्यमाणेषु वक्तुयोंडन्यो हुतविलिम्बतादिवृत्तिभेदातमा प्रसिद्धादुच्चारणव्यापारादभ्यभिकः स भ्वनिरुक्तः ।

<sup>–</sup> ਪਕ. ਕੀ. ਪ੍ਰ. 140

अस्माभिरिप प्रसिद्धेभ्यः शब्बव्यापारेभ्योडभिभातात्पर्यलक्षणा स्पेभ्योड्रितिरक्तो व्यापारो भ्वनिरित्युक्तः ।

<sup>-</sup> **५व.** लो. पु. 141

है । क्योंकि माया ब्रम्हस्वस्प का आवरण कर लेती है । जब माया द्वारा आवृत्त जीव का चित्त शुद्ध एव आवरणरहित होता है, तब गृद्ध अद्भेत ब्रम्ह अभिव्यक्त होता है तथा "तत्वमिस" इस प्रकार का ज्ञान होता है । इस अपने ही स्वयम् की जीव को प्रतीति या अभिव्यक्ति होती है क्योंकि वंदान्तियों का मोक्ष उत्पाद्य नहीं है अपितु अपने ही स्वस्प अभिव्यक्ति मात्र है ।

इस प्रकार व्कलना का सूक्षम बील वेदान्त दर्शन में मिलता है। किन्तु आंभव्यक्ति जिस रूप में प्वनिवादियों को अभीष्ट है उस रूप में वेदान्तियों को नहीं। वेदान्ती तो "तत्वमिस" इस महाकाव्य की लक्षणागम्य मानते हैं, जबकि व्कलना से उत्पन्न व्यड्, ग्यार्थ तो कभी लक्षणा तथा अभिभागम्य हो ही नहीं सकता। इस प्रकार व्कलनापर्याय अभिव्यक्ति को वेदान्त-दर्शन का आभार मानकर हम वेदान्त में भी उसका मूलान्वेषण कर सकते हैं। में

सांख्य-दर्शन के सत्कार्यवाद में भी व्यञ्जना का मूल देखा जा सकता है । सांख्य - दर्शन में सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य अपने कारण में सूक्ष्म रूप में पहले से विद्यमान रहता है । जिस प्रकार कछुए के अग उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाने पर दिखाई नहीं देते और बाहर निःसृत होने पर प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार मिट्टी या सोने से घट, मुक्ट आदि कार्य प्रकाशित होने पर "ये उत्पन्न हुए" और उसी मिट्टी तथा सोने में मिल जाने पर "विनष्ट हुये" ऐसा कहा जाता है । इससे यह सिछ होता है कि घट और मुक्ट सोने तथा मिट्टी से मिन्न कुछ भी नहीं है केवल प्रकट या व्यक्त हो जाते हैं । ऐसा नहीं है कि पहले वे नहीं ये, बाद में उत्पन्न हुये । कारणात्मास्वरूप मिट्टी की कार्यावस्था में जो अभिव्यक्ति है, वहीं घट है । सत्कार्यवाद में अभिव्यक्ति को प्रश्रय दिया जाता है जो कि व्यञ्जना का ही पर्याय है अतरव सांख्य-दर्शन

<sup>1-</sup> And the same idea of the revealation of something inherent (Vyanjana) is found in vedanta where all is menifestation of the underlying reality of Brahman or absolute- A History of Sanskrit Literature.

-A.B. Keith

असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् ।
 शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्य सत्कायम् । ।

<sup>-</sup> सांख्यतत्वकामुदी कारिका - 9

म भा व्यञ्जना का सुक्षमातिसूक्ष्म बीज निहित माना जा सकता है ।

भरतमुनि रस-सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे । अतः उन्होने व्युज्जना वृत्ति का उल्लेख या विवेचन तो नहीं किया, किन्तु यह निस्सकीय रूप सं कहा जा सकता है कि साहित्य-शास्त्र के लक्षणकारों में सर्वप्रथम भरतमुनि ने व्यञ्जना का स्पष्ट संकृत किया है ।

भ्वनिवादी आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार रस न ही वाच्य, 1 न ही लक्ष्य, अपितु व्यङ्ग्य है । उनके मन मे बिना विभाव, अनुभाव, व्याभचारी भावों के श्रृगारादिशब्दमात्र से रस की प्रतीति नहीं हो सकती, जब कि बिना श्रृगारादिशब्द प्रयोग किये विभावादि से रस की अभिव्यक्ति हो सकती है ।2

आचार्यं भरत ने रस-प्रसङ्गा में विभिन्न भावों से अभिनय से स्यायिभाव की व्यञ्जना को स्वीकार किया है । अतरव आचार्य को व्यञ्जनावादी की कोटि में रखना अत्युक्ति न होगी ।

<sup>1-</sup> यस्त स्वप्नेsिप न स्वशब्द वाच्य!

<sup>-</sup> ਖ਼ਬ- ਲੀ- ਖ਼- ਤ- ਪ੍ਰ- 50

<sup>2-</sup> निह केवल श्रृगारादिशब्दमात्रभाजि विभावादिप्रतिपादनरिहते काव्ये मनागपि रसत्वप्रतीतिरिस्ति । यतश्च स्वाभिभानमन्तरेण केवलेभ्योऽपि विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीना प्रतीतिः केवलाच्च स्वाभिभानादप्रतीतिः ।

<sup>-</sup> va. q. 84

<sup>3- %</sup> कः तया नानाभावाभिनयव्यिष्टिजतान् वागङ्ग्गसत्वोपेतान् स्यायिभावानास्वादर्यान्त सुमनसः प्रेक्षकाः हर्षादीश्चाभिगच्छन्ति । — नाटय शास्त्र

<sup>अञाह यदान्यो अर्थसम्भूतैर्विभावानुभावव्यिभ्जतैरेकोनफचाशद्भावैः
सामान्यगुणयोगेन् अभिनिष्पद्यन्ते रसास्तत्कय स्यायिन एव भावाः
रसत्वमाप्नुवन्ति ।</sup> 

<sup>-</sup> ना· शा· षष्ठ अभ्याय

# व्यञ्जना वृत्ति का इतिहास

इस अभ्याय के प्रथम खण्ड में "व्यूक्जना" की उत्पत्ति के विषय में विचार किया गया । प्रस्तुत डितीय खण्ड में भ्विनकार से पूर्व व्युक्जना वृत्ति की क्या स्थित थी है इस विषय पर विचार अपेक्षित प्रतीत होता है । सर्वप्रथम यह विचारणीय प्रश्न है कि व्यूक्जना वृत्ति का जिस रूप में भ्विनवादी आचायों ने उल्लेख किया है क्या उसी रूप में पूर्व आलकारिकों को अभिप्रेत थी है यदि नहीं तो वे व्यङ्ग्यार्थ को क्या अलकारों से अन्तभूत मानते थे है क्योंकि उस काल में अलकार सम्प्रदाय ही अपनी चरम सीमा पर था । उस समय अलकार को काव्य के सौन्वर्य के लिये अनिवाय स्वीकार किया गया था । कविता कामिनी का सौन्वर्य शोभाषायक अलकारों से डिगुणित हो रहा था । प्राचीनों के यहाँ एकमात्र वाच्य को केन्द्र बिन्दु बना कर उसकी सीमा में ही काव्य के विविध तत्वों को सार्थकता का परीक्षण किया जा रहा था । इसलिये आलकारिक वाच्य के प्राधन्य के चमत्कार से कुछ इस प्रकार व्यामोहित ये जिससे वे काव्य के बाह्य शरीर के अलङ्ग्करण को ही काव्य का सर्वस्व सम्भ बैठे थे ।

प्राचीन आलकारिको मे भामहर दण्डीर उद्भटर वामनर स्ब्रट आदि आचार्य प्रमुख है । सर्वप्रथम आचार्य भामह कीर व्यञ्जना वृत्ति विषयक मान्यता ब्रष्टव्य है ।

भामह - अलकार सम्प्रदाय के आदि आचार्य भामह है । आचार्य द्वारा रिचत "काव्यालकार" अलकारो के आकर ग्रन्थ के रूप में जाना जाता है ।

व्यञ्जना वृत्ति का जनम हुमा व्यङ्ग्यार्थकोभ के लिये । इस व्यङ्ग्यार्थ का बोभ पूर्वाचार्यों को नहीं थाग ऐसी बात नहीं हैं । काव्यशास्त्र के इतिहास के अन्तर्गत अलकार सम्प्रदाय के वरिष्ठ सस्यापक आचार्य भामह की भी इस व्यङ्ग्यार्थ का आभास थाग तभी तो समासोक्ति का लक्षण करते हुये कहा है कि जहां पर समान विशेषणों के हारा कोई भिन्न अर्थ ज्ञात होग वह समासोक्ति अलकार है । 1

 <sup>1-</sup> यत्रोक्ते गम्यतेडन्योडर्यस्तत्रसमानविशेषणः ।
 सा समासोक्तिस्व्विष्टा सक्षिप्तार्थतया यथा ।।
 काव्यालकार 2/79 पु. 68

व्यञ्जना सं लभ्य अयं क्ष्व्यड् ग्यायं अभी भ्वनिवादियों के अनुसार वाच्यार्थ सं भिन्न हो होता है । अतः भामह नं समासोक्ति के सहारे अयांन्तर की सत्ता को स्वोकार किया है । इस प्रकार भामह नं स्पष्ट रूप से कही भी व्यड्ग्यायं या व्यञ्जना का उल्लेख नहीं किया है । एक्स प्रकार भाम नहीं था । आचार्य ने अपनं ग्रन्थ में अनेको व्यड्ग्याश्रित अलकारों के लक्षण किये है । यांचार्य ने अपनं ग्रन्थ में अनेको व्यड्ग्याश्रित अलकारों के लक्षण किये है । यांचार्य प्रकारण अभिभीयते अति । पर्यायोक्त अलकार के लक्षण में "अन्यंन् प्रकारण अभिभीयते" कह कर व्यञ्जना वृत्ति को परिक्षरूपेण स्वीकार किया है । क्योंक प्राव्यड्ग्य प्रवायोक्त की कुक्ष में प्रविद्य हो जाता है । ।

इसी प्रकार भागह ने अप्रस्तुतप्रशसा के लक्षण मे अप्रस्तुत अध्याक्षण के अप्रस्तुत अध्याक्षण के अप्रस्तुत अध्याक्षण के अप्रस्तुत की गम्यमानता स्वीकार की है ।

## उदाहरणार्य 📉

प्रीणतप्रणिय स्वादु काले परिणत बहु । बिना पुरुषकारेण फल पश्यत शाखिनाम् ।।

अयं - वृक्षों के फलों की देखों। जो प्रणयीजनों की प्रसन्न करने वाले। सुस्वादः समय पर पकने वाले। प्रसुर एवं अनम्यासा सम्पन्न हैं ।

यहां अप्रस्तुत वृक्ष के फलो के वर्णन से प्रस्तुत मे किसी उदारहृदय॰ दानशील पुरुष की प्रतीति होने से अप्रस्तुत प्रशस्ता अलकार है । इस पद्य मे अप्रस्तुत "वृक्ष" के साथ प्रस्तुत "पुरुष" का सम्बद्ध अर्थ भी भ्वनित होता है ।

भामह रिचत वक्रोक्ति अलकार में भी अर्थ की व्यङ्ग्यता तथा सौन्दर्य का निर्देश मिलता है । आचार्य भामह ने वक्रोक्ति को अलकारो का मूलग्राणतत्व माना है । उनके विचार से वक्रोक्ति अतिशयोक्ति अलकार का ही पर्याय है । जो शब्दवक्रता और अर्थवक्रता से उद्भृत

<sup>4-</sup> पर्यायोक्त यदन्येन प्रकारेणामिभीयते । उवाच रत्नाहरणे चैद्य शाई-ग्राधनुर्यया ।।

<sup>-</sup> काव्यालकार 3/8 q. 70

होती हैं । भामह की दृष्टि में वक्रीकितिविद्यान पर काव्य न होकर वार्तामात्र हैं । वक्रीकित से वाणों में चमत्कार आता है। अतः कियों की उस पर अधिक ध्यान देना चाहियं । अज्ञाचार्य की दृष्टि में वक्रीकित इतनी महत्वपूर्ण है कि हंतु। सूक्ष्म और लेश अलकारों को वक्रीकितिविद्यान होने के कारण अलकार नहीं मानते । अवक्रीकितपर्याय अतिशयोक्ति का महत्व स्वय आनन्दवर्धन ने भी स्वीकार किया है । अवस्तव में यदि देखा जाये तो वक्रीकितिविद्यान और वक्रीकितयुक्त वाक्यों का भेदक धर्म व्यङ्ग्यायं ही होना चाहियं । अतस्व यह निस्सकीच कहा जा सकता है कि भामह को व्यङ्ग्यायं की रमणीयता एवं चमत्कृति का भान वक्रीकित अथवा अतिशयोक्ति में अवस्य ही या ।

व्यञ्जना की भलक भामह के काव्यालकार में निहित प्रतिवस्त्रपमा में भी देखने को मिलतों हैं । उसका लक्षण इस प्रकार हैं — समानवस्तुन्यासेन् प्रतिवस्त्रपमोच्यते । यथैवाडनभिभानेडपि गुणसाम्यप्रतीतितः ।।

महामहोपाभ्याय पी॰ वी॰ काणे का विचार है कि भामह का चित्त अलकारों की महिमा से इतना आक्रान्त था कि उन्होंने रस जैसे तत्वों की भी अलकारों में समाहित कर लिया और रसवत् अलकार के रूप में उल्लेख किया हैं । भामह के विचार से जहां पर स्नृगारादि रस स्पष्ट

गतोऽस्तमको भातीन्दुर्योन्ति वासाय पिक्षणः । इत्येवमादि कि काव्य वार्तामेनां प्रचक्षते ।।

<sup>-</sup> काव्यालकार**, 2/87,** पृ. 63

<sup>2-</sup> सेषा सर्वेव वक्रोक्तिरनयार्थों विभाव्यते । यत्नोडस्यां कविना कार्यः कोडलङ्कारोडनया बिना ।। - काव्यालकारः 2/85, पु. 62

काव्यालकारः - १ - १ पू 3- हेतुरचस्क्ष्मो लेशोड्य नालकारतया मतः । समुदायामिभानस्य वक्रोक्त्यनमिभानतः ।।

<sup>-</sup> साव्यालकार, 2/86, पु. 62

<sup>4-</sup> इस प्रयम तावरतिशयोग्नितगर्भता सर्वालकारेषु शक्यक्रिया ।
कृतैव च सा महाकविभिः कामपि काव्यच्छायां पुष्यतीति ।

<sup>-</sup> va. g. 259

<sup>इ.स. ह. ततश्चोपपन्नमितशयोक्तिव्यङ् । यमिति ।</sup> 

<sup>-</sup> लोचन पु. 469

<sup>5-</sup> काव्यालकार 2/15

रूप सं दिखाये गय हो वही रसवद् अलकार है 11 रस के प्राधान्य अथवा गुणत्व के सम्बन्ध में आचार्य भागह मौन है । रसवद् के अतिरिक्त आचार्य ने प्रेयस् अजींस्व और समाहित का लक्षण नहीं किया है । लोचनकार के अनुसार प्रीतवर्णन ही प्रेयोंडलकार है । भगहेन हि गुस्देवनृपतिपुत्रविषयप्रीतिवर्णन नाम प्रेयोंडलकार इत्युक्तम् 12 किन्तु भागह के पूरे काव्यालकार के अध्ययन से निष्कर्षतः यह सिख होता है कि वे अलकारवादी होने के साथ साथ रसो का भी विरोध नहीं करते थे । उन्होन सर्गबन्ध के लक्षण में रस का स्पष्ट रूप से कथन किया है । अकाव्य दोष के प्रसङ्ग में कठोर शब्दावली का प्रयोग अनुचित बताया गया है। क्यांकि शब्दार्थों के वैलक्षण्य से ही काव्य ह्य बनता है । क्स प्रकार उक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि अभिधेय से भिन्न कोई अथांन्तर उनके मस्तिष्क में है तो अवश्य किन्तु शब्दार्थों के आभूषण स्वरूप अलकारों के व्यामोह में इस ओर उनकी दृष्टि ही नहीं पड़ीं।

## दण्डी ⁻

अलकार — सम्प्रदाय के आद्याचार्यों में दण्डी का मूर्पन्य स्थान
है । वास्तविक रूप में भामह और दण्डी का पौर्वापर्य अनिश्चित हैं।
क्योंकि कुछ विद्वान आलोचक दण्डी को आद्याचार्य मानते हैं और कुछ
भामह को । यद्यपि पी। वी। काणे ने विस्तृत विवेचन करके दण्डी को
पूर्ववर्ती सिद्ध किया है किन्तु बहुमत के प्रति आदर होने के कारण प्रारम्भ
भामह से ही किया है । आचार्य दण्डी अलङ्ग्कार सम्प्रदाय के
सस्थापक आचार्य माने जाते हैं । आचार्य दण्डी ने काव्यादर्श नामक ग्रन्थ
की रचना की हैं। जिसमें काव्यगत विभिन्न तत्वां का विवेचन किया है ।

 <sup>1-</sup> रसवद्दशितस्पष्टन्नगारादिरस यथा ।
 देवीसमागममाद्धमंपस्करिण्यतिरोहिता ।

<sup>-</sup> काव्यालकार 3/6

<sup>2-</sup> ਪੜ. लोयन पू. 191-192

<sup>3-</sup> चतुंवर्गांभिभानेडपि भ्रयसायोंपदेशकृत् । युक्त लोकस्वभावेन् रसैश्च सकलैः पृथक् । ।

<sup>-</sup> काव्यालकार 1-81

<sup>4-</sup> सर्वथा पदमप्येक न निगाद्यमवद्यवत् । विलक्षण्य हि काव्येन दुः सुतंनेव निन्द्यते । ।

<sup>-</sup> काव्यालकार 1-6

व्यञ्जना का मूल इनके ग्रन्थ में भी यत्र तत्र स्पष्ट भलकता है । पर्यायांक्त अलकार के लक्षण के प्रसंग में आचार्य का जो विचार है वह भ्वानवादियों के अनुसार व्यञ्जना द्वारा अर्थ का प्रतिपादन ही है । जिस प्रकार दण्डी के मत में पर्यायोक्त अलकार में अभीष्ट अर्थ की साक्षात् न कह कर प्रकारान्तर से कहना चाहिये । उसी प्रकार भ्वानवादियों के मत में भी प्रकारान्तर से ही इव्यञ्जना द्वाराइ प्रतीयमान अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है ।

आचार्य दण्डी ने स्पष्ट स्प में कियत अयं की "ग्राम्य" कह कर तुच्छ बताया है ।

> "कन्यं कामयमान मां त्व न कामयसे कथम् । इति ग्राम्योइयमर्थातमा वैरस्याय प्रकल्पते ।।"2

यहां पर प्रेमरूप अर्थ का साक्षात् कथन होने से कोई चारूत अथवा चमत्कार नही दिखाई पडता है तथा वैरस्य विमुखता उत्पन्न करता है । अतएव दण्डी ने इसे ग्राम्य अर्थ कहा है ।

तथा

"काम कन्दर्पचाण्डालो मयि वामाक्षि निर्दयः । त्वयि निर्मत्सरो दिष्ट्येत्यग्राम्योडयों रसावहः ।।"3

इस पद्य में पूर्वोक्त अर्थ "प्रेम" की ही अभिव्यक्ति साक्षात् रूप से न होकर प्रकारान्तर से प्रतिपादित की गई है । उनके मत में उक्त पद्म में अग्राम्यता का अर्थ वैदरभ्य है । जिसके कारण विप्रलम्भ श्रगार की पुष्टि होती हैं। जो कि अत्यिभिक हृदयावर्जिक तथा रमणीय है । इस प्रकार की उक्ति ही भ्वनिवादियों को मान्य है । उनके विचार से भी अभिभया साक्षात् अर्थ बोभ उतना महत्वपूर्ण और रमणीय नहीं हैं। जितना

<sup>1-</sup> इष्टमर्थमनाख्याय साक्षात्तस्यैव सिद्धये । यत्प्रकारान्तराख्यान पर्यायोक्त तदिष्यते ।।

<sup>-</sup> काव्यादर्श 2-295 पू. 189

<sup>2-</sup> काव्यादशं - 1-63 y. 52

<sup>3-</sup> काव्यादर्श - 1-64 g. 52

### व्यञ्जनया अथा बोध ।1

''व्यञ्यते'' शब्द का प्रयोग किया है ।2 दण्डी ने समाधि गुण के प्रमाइ॰ग में शब्दों के लाश्रणिक प्रयोग पर बत दिया है । उदाहरणार्थे —

"निष्ठ्यूनोद्गीणवान्तावि गोणवृत्तिव्यपासयम् । प्रतिस्वरमन्यत्र ग्राम्यकः विगाहते ।। पदमान्यकांशुनिष्ठ्यूनाः पीत्वा पावकावप्रष । भूयो वमन्तोव मुखेम्ब्गीणांक्णरेणुमिः । इति हृद्यमहृद्यं तु निष्ठीवति वस्रीराति" ।।3

प्रस्तुत पद्म में शब्द मुख्यार्थ को छाडकर अन्यार्थ का बांध कराते है । जिससे उदाहरण मनांहर तथा अग्राम्य बन पड़ा है जो कि आचार्य दण्डी की अभीष्ट है । इस समाधि गुण की दण्डी ने काव्य मर्वस्व माना है । अब व्यञ्जनावादियों की व्यञ्जना भी कुछ इसी तरह से काव्यज्ञगत में व्यापार करतों हुई काव्य सर्वस्व तथा काव्यात्मत्व की कोटि पर अधिष्ठित है ।

### उद्भट 🕆

आचार्य भामह के बाद अलकार प्रस्थान की आगे बढाने में उद्भट का योगदान सराहनीय हैं । उद्भट ने मुख्यत मामह के काव्यालकार मे

- मन प्रशब्दमर्थं रमणीय हि स्चयतो व्यवहारास्तयाव्यापारा निबद्धाश्चानिबद्धाश्च विदग्धपरिषत्स् विविधा विभाव्यन्ते । तानुपहास्यतामात्मनः परिहरन् कोडितसन्दर्भीत् सचेताः ।
  - va. g. 484
- 2- मन्यं शङ् कं भुव प्रायां नृनमित्येवमादिमिः । उत्प्रेक्षा व्यच्यते शब्दैरिवशब्दोडपि तादृशः ।।
  - काव्यादर्श 2/234

- 3- काव्यादर्श 1-95, 96
- 4- तदंतत् काव्यसवंस्व समाधिनांम यो गुणः । कविसार्थः समग्रोङपि तमेनमनुगच्छति ।।
- काव्यादर्श 1-100

निहित तत्वो का विवेचन किया है किन्तु कई स्थानो पर उनका विरोध कर अपने विशेष मन्तव्य प्रकट किये हैं।

उद्भट ने गन्य "काव्यालकारसारमग्रह" मे भी व्यञ्जना के बीज यत्रज्ञतत्र बिखरे हुये प्रतीत होते हैं । उदाहरणस्वरूप पर्यायोक्त अलकार का लक्षण ब्रष्टव्य है —

> पर्यायांक्त यदन्येन प्रकारेणाभिभीयते । वाच्यवाचकवृत्तिभ्यां शून्येनावगमात्मना । ।1

उद्भद द्वारा विवेचित पर्यायोक्त अलकार में प्रतीयमानार्थ के प्रत्यायक अभिभातिरिक्त किसी अन्य व्यापार की परिकल्पना की गई हैं। वह व्यापार भ्वनिसम्प्रदाय के अनुयायियों के अनुसार निश्चित रूप सं व्यञ्जना ही हैं। उद्भटकृत "काव्यालकारसारसग्रह" की प्रतिहारेन्दुराजकृत "टीका" से यह सुस्पष्ट हैं कि पर्यायोक्त अलकार में अर्थान्तर की प्रतीति अभिभाग तात्पर्या वृत्ति को छोडकर किसी अन्य व्यापार द्वारा बोभगम्य हो। व राजानक तिलककृत विवृत्ति टीका भी इसी प्रसंग में कृष्टव्य हैं। जिन्होंने प्वींक्त मत का ही समर्थन किया है। व

आचार्य उद्भट दीपक अलकार के लक्षण के प्रसंग में भी व्यञ्जना की अनजाने में ही स्पर्श कर गये हैं। जिसका लक्षण ब्रष्टव्य है।

<sup>1-</sup> का. सा. स. 4/6 पृ. 359

<sup>2-</sup> वायकस्याभिभायकस्य स्वशब्दस्य वृत्तिर्व्यापारो वाच्यार्यप्रत्यायनम् । वाच्यस्य त्वभिभेयस्य व्यापारी वाच्यान्तरेण सहाकाक्षासन्निभा योग्यतामाहात्म्यात्ससगंगमनम् । एवविभश्च यो वाच्यावायकयो द्र्यापारस्तमन्तरेणापि प्रकारान्तरेणार्यसामर्थ्यात्मनावगमः स्वभावेन् यदवगम्यते तत्पर्यायेण स्वकण्ठानभिहितमपि सान्तरेण शब्द व्यापारेणावगम्यमानत्वात्पर्यायोक्त वस्तु ।

प्रतिहारेन्दुराजकृता लघुवृत्ति टीका पृ॰ 359

<sup>3-</sup> वाचकवृत्तिरिभिभा । वाच्यवृत्तिराकाक्षासिनिभियोग्यतावशात् ससगंगमनम् । ताभ्यां विनार्यसामर्थ्यात्मनाङ्यगमस्वभावंन यत् प्रतिपाद्यते तत्पर्यायेणान्येन स्पेणाभिभानमिति पर्यायोक्तम् ।

<sup>-</sup> राजानकतिलककृतविवृत्ति टीका पु. 35

"आदिमध्यान्तविषयाः प्राधान्यंतरयोगिनः । अन्तर्गतोपमाधर्माः यत्र तद्दीपक विदुः ।।1

अयांत् इस लक्षण मे उपमानोपमयभाव की व्यङ्ग्यता का सकेत "अन्तर्गतापमा भर्माः" मे निहित प्रतीत होता है ।

व्याजस्तुति अलकार की परिभाषा आचार्य ने इस प्रकार की

शब्दशस्तिस्वभावेन यत्र निन्देव गम्यते । वस्तुस्तु स्तुति श्रेष्ठा व्याजस्तुतिर्सौ मता । 12

प्रयांत् जहां आपाततः निन्दा प्रस्ट होती है तथा तात्पयेतः इसकं विपरीत स्तृति प्रतीत होती है वहां व्याजस्तृति अलकार है । स्पष्ट ही है कि जब अभिषा एक अर्थ श्रीनिन्दाश देकर विरत हो गई तब किसी अन्य व्यापार से ही स्तृति रूप अर्थ निकलेगा । अतएव यहां पर व्यञ्जना व्यापार ही परोक्षरूपेण ग्राह्य है ।

अप्रस्तुतप्रशसा की परिभाषा में भी तुरीया शक्ति व्यन्जना का सकेत मिलता है ।

> "अधिकारावपेतस्य वस्तुनोङन्यस्य या स्तुतिः । अप्रस्तुत प्रशसेय प्रस्तुतार्यानुबन्धिनी । ।3

अप्रस्तुतप्रशासा वहां होती है जहां अप्राम्दरिणक अर्थात् अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत की स्तुति होती है । अप्रस्तुतप्रशासा मे दो अर्थ निकलते है – है वाच्य है है व्यङ्ग्य । इस व्यङ्ग्य अर्थ के आधार पर व्यञ्जना की सत्ता अमदिग्ध रूप से सिद्ध होती है ।

उद्भट ने पस्था। ग्राम्या। उपनागरिका वृत्तियों के आधार पर अनुप्रास के जो तीन भेद किये हैं। वे इस बात के बांतक है कि उद्भट

<sup>1-</sup> का. सा. स. - पू. 276

<sup>2-</sup> का. सा. स. - पू. 381

<sup>3-</sup> का. सा. स. - 5 वर्ग - 8. पू. 380

शब्दों के स्वस्प का व्यञ्जकत्व स्वीकार करते ये 11 ध्विनकार आनन्दवर्धन ने स्पष्टत अपना मत प्रस्तुत किया है कि उद्भट ने भामह निवरण में शब्द निवरोषों का जो चारत्व प्रदिशित किया है। वह व्यञ्जना के कारण ही व्यवस्थित होता है। उद्भट को अभिधास्रित स्पकादि अलकार की कही कही प्रतीयमानता भी अभीष्ट थी। ऐसा ध्विनकार ने कहा है। इसकी टीका करते हुवे लोचनकार कहते हैं कि "अथशक्ति के द्वारा अलकार व्यङ्ग्य होते हैं। यह बात उद्भटादि की मान्य थी। किन्तु उन्होंने इस प्रकार के व्यङ्ग्यत्व की भी वाच्यालकारों का विषय बनाया है"। 12

आनन्दवर्धन से पूर्व भामहर उद्भट आदि आचार्यों ने अभिभार लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का तो उल्लेख कियां किन्तु व्यञ्जना नामक वृत्ति का स्पष्ट उल्लेख नहीं कियार फिर भी उन आलकारिका की बुद्धि में स्फुरित होती हुई व्यञ्जना का चाकचिक्य तथा लोकातिशायी स्वरूप किन्यित् प्रकट हुआ हैर अतः आचार्य आनन्दवर्धन कहते हैं कि

<sup>1-</sup> सस्पव्यञ्जनन्यास तिसृष्वंतास् वृत्तिषु । पृयक् पृथगनुप्रासमुशन्ति कवयः सदा । । त्रिष्वेतेषु यथायोग रसाद्याभिव्यक्त्यनुगुणेषु वर्णव्यवहारेषु यः सस्पाणां व्यञ्जनानां पृथक् पृथगुपनिबन्भस्तमनुप्रास कवयः • सदेच्छन्तीति । अतस्तास्तावद्वृत्तयो रसाद्याभव्यक्त्यनुगुण वर्णव्यवहारात्मिकाः प्रथममाभिभीयन्ते । ताश्च तिस्त्रः परुषोपनागरिकाग्राम्यत्वभेदात् ।

<sup>-</sup> का॰ सा॰ स॰ - लघुवृत्तिदीका - पृ॰ 4 2-इक्इ अन्यत्र वाच्यत्वेन् प्रसिद्धो यो स्पकादिरलङ्•कारः सोडभ्यत्र प्रतीयमानतया बाहुल्यंन् प्रदर्शितस्तत्रभट्टोद्भटादिभिः । - ध्य॰ लो॰ डि॰ उ॰ पृ॰ 279

<sup>इ.स. वाच्यालकारिवशेषविषये व्यङ्•ग्यालकारिवशेषो भाती 
त्युव्भटादिभिक्कत मेवेत्यर्थशक्त्यालकारो व्यञ्यत इति
तैरूपगतमेव । केवल ते अलकारलक्षणकारत्वाव्यालकार
विशेषविषयत्वेनाहृरिति भावः ।</sup> 

<sup>-</sup> ਪਕ. **ਗੇ. q. 28**0

<sup>3- &</sup>quot;भामहेनोस्तम् शब्दारुज्दोडिमिपानार्थाः इति अभिपानस्य शब्दाद् भेद व्याख्यातु भट्टोद्भटो बभाषे "शब्दानामिभानमिभाव्यापारो मुख्यां गुणवृत्तिरच" । " ५वः लोः पृः 34

काव्यलक्षणकारों ने अमुख्य वृत्ति से काव्यों के व्यवहार दिखलाते हुये ध्विन सिखान्त का कुछ स्पर्श अवश्य किया था ।1

### वामन -

रीति सम्प्रदाय के सस्यापक आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आतमा माना हैं । उन्होंने गुणों को काव्य में सौन्दर्य का हेतु माना है । दोषों के त्याग तथा गुणों के उपादान से ही काव्य की शोभा होती है । आचार्य वामन अलकारों को काव्य शांभा के हेतु नहीं मानते हैं । उनकी दृष्टि में अलकार काव्य के सौन्दर्यवर्धकमात्र है । इस भेद का कारण भी आचार्य स्पष्ट करते हुये कहते हैं कि शब्द एवम् अर्थ के जो भमें काव्य-शोभा को उत्पन्न करने वाले हैं । वे ही गुण हैं । ओज माध्यं प्रसाद आदि गुण बिना अलकारों के भी काव्य की शोभा को उत्पन्न कर सकते हैं । किन्तु अलकारों में ऐसी क्षमता नहीं है । इसी कारण आचार्य ने गुणों को नित्य तथा अलकारों का अनित्य माना है । आचार्य इसे और भी स्पष्ट करते हुये कहते हैं —

- va. g. 34

- का· स्· वृ· 1/2/6

3- स दोषगुणालङ् कारहानादानाभ्याम् ।

- का· स्· वृ· 1/1/3

4- इस इंस्टिशोभायाः स्तारो गुणाः तदितशयहेतवः अलंकाराः - काः स् वृ. 3/1/1, 2

इल ये लल शब्दार्थयोधीमाः काव्यशोभां कुर्वन्ति ते गुणाः । ते चौजः प्रसादादयः । न यमकोपमादयः । कैवल्यंन तेषाम् काव्यशोभाकरत्वात् । ओजः प्रसादादीनां तु केवलानामिस्त काव्यशोभाकरत्विमिति । • • • पूर्वे गुणा नित्याः तैर्विना काव्यशोभानुपपत्तेः ।

- का· स्· वृ· 3/1/1, 3 की वृत्ति

<sup>1-</sup> काव्यलक्षणविधियिभिः अमुख्या कृत्या काव्येषु व्यवहार दर्शयता ध्वनिमार्गो मनाक्स्पृष्टोऽपि न लक्षितः । •

<sup>&</sup>lt;sup>2-</sup> रीतिरात्मा काव्यस्य -

युवनेरिव स्पमङग्गकाव्य स्वदतं शुद्धगुण तदप्यतीव । विहितप्रणय निरन्तराभिः सदलकारिवकल्पकल्पनाभिः ।। योव भवति वचश्च्युत गुणेभ्यो वपुरिव योवनबन्ध्यमङ्ग्गनायाः प्राप जनदोयतानि दुर्भगत्व नियमतमलकरणानि सन्नयन्ते ।।

युवती का रूप मूलतः शुद्ध गुणो सं युक्त हा तो वह अलकार से रहित भी अच्छी लगंगी। उसी प्रकार शुद्ध गुणो से युक्त काव्य भी सह्दयह्दयावजंक होता है और गृदि उन दोनो को क्रमशः आभूषणो तथा अलकारो से सुर्साज्जत कर दिया जाये तो शोभा और अधिक हो जायेगी। किन्तु युवती के लावण्यहीन शरीर के समान यदि काव्य गुणहीन हो तो उनमे अलकार का प्रयोग करने पर भी वे अलकार वैरस्य ही उत्पन्न करते हैं।

इस प्रकार उनकी दृष्टि में अलकारों की गाँणता एवं गुणों के प्रापान्य से ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य वामन ध्विन सिद्धान्त की ओर उन्मुख है । वामन ने "सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः" कह कर सादृश्यम्ला गाँणों लक्षणा को वक्रोक्ति अलकार कहा है । आचार्य स्व्यक के अनुसार वामन ने सम्भवतः किसी ध्विन भेद अविविक्षितवाच्यध्विन के ही अलकार रूप में उल्लेख किया है। म्वामन ने गुणों से विशिष्ट्र पदरचनात्मिका रीति को काव्य की आत्मा माना है वया रीति का वैशिष्ट्य गुण मानकर वे रसस्प व्यङ्ग्यार्थ के सौन्दर्य और चार्काचस्य से भलीभाति परिचित थे। इस प्रकार वामन व्यङ्ग्यार्थ के समर्थक आचार्य सिद्ध होते हैं। क्योंकि ध्वन्यालोंक में गुण रसपर्यवसायी माने गये हैं। 3

 <sup>1- · · · · · ·</sup> वामनेन तु सादृश्यनिबन्धनाया लक्षणाया
 वक्रोक्त्यलकारत्व ब्रुवता कश्चिद् ध्वनिभेदोडलकारतयैवोक्तः ।
 मलकार सर्वस्व पुः 6

<sup>2-</sup> विशिष्टा पदरचना रीतिः विशेषो गुणात्मा । - काः सः वः 1/2/78

<sup>3-</sup> रीतिर्हि गुणेष्वेव पर्यविस्ताः यदाह विशेषो गुणात्माः गुणाश्च रसपर्यवसायिन एव ।

<sup>-</sup> va. g. 517

वामन के विचार से सौन्दर्य ही अलकार है । इस प्रकार अलकार में व्यङ्ग्यार्थ के लावण्य को खोजने की चेष्टा की हैं । वामन के अनुसार सौन्दर्य प्रतीति ही काव्य का रहस्य है ।

इस प्रकार वामन भी अपने ग्रन्थ में व्यञ्जना का स्पष्ट शब्दों में कथन न करके रीति के माध्यम से ध्वनिमार्ग की ओर अग्रसर थे। उन्होंने प्रतीयमानार्थ के रहस्य की कही अलकार कह कर कही गुणों की प्रधानता बताकर समाहित किया था।

प्रानन्दवर्धन के विचार से रीति की काव्य की आतमा मानने वाले आचार्य वामन की रसंप्वित कर काव्यतत्व की अस्फुट आभास अवश्य या जिसका प्रतिपादन वे न कर सके और रीतियों की प्रवितित कर दिया। विमान ने गुण का रस में पर्यवसान मानकर रसंप्वित की रमणीयता की पहचानने की प्रयास किया है । उन्होंने गुणों का अस्तित्व रस रूप प्रतीयमानाय में देखा जो कि प्वितृत्तिसद्धान्त का आधार है । इस प्रकार वामन और आनन्दवर्धन के विचार में पर्याप्त साम्य है भेद केवल आर्राम्मक भूमिका का है । आनन्दवर्धन रस की आस्वाद्य भूमिका से उत्तम काव्य की रचना करते हैं। तथा वामन सौन्दर्य की चैतन्य भूमिका से । आनन्दवर्धन अलकारों एव रीति को अधिक महत्व नहीं देते जबकि वामन उन पर भी पर्याप्त प्यान देते हैं। निष्कर्षतः भामहः उद्देशद आदि की अपेक्षा वामन प्वनिवादियों के अधिक समीप हैं।

<sup>1-</sup> काव्य ग्राह्यमलकारात् । सौन्दर्यमलकारः । - काः सः वः 1/1/1. 2

थन एतद् ध्वनिप्रर्वतनेन निर्णीत काव्यतत्वमस्फुटस्फुरित सदशक्नुवद्भिः प्रतिपादयतु वैदभीं गोणी पाञ्चाली चिति रीतयः सम्प्रवर्तिताः । रीतिलक्षणविधायिनां हि काव्यतत्वमेतद स्फुटतया मनाक् स्फुरितमासीसिदित लक्ष्यते । - ध्वः 3/46, पृ. 517

### स्ब्रट -

आषार्य वामन के पश्चात् साहित्यः जगत मे आचार्य स्त्रट हे825-850 ई· ई का प्राहुर्भाव हुआ। आचार्य स्त्रट ने "भाव" नामक अलकार का प्रतिपादन करके ध्वनिः सिद्धान्त का सामीप्य प्राप्त कर लिया है।

आचार्य स्ब्रंट ने भाव अलकार के दा भेद बताये है । प्रथमभंद का लक्षण करते ह्यं आचार्य कहते हैं — जिसका विकार जिस अनियत कारण से उत्पन्न होता हुआ उसके इकार्य कारण सम्बन्धस्प अभिप्राय का तथा उस इकार्यकारणसम्बन्धस्प प्रतिबन्ध का बोध करायं वह भाव नामक अलकार होता है ।2

#### उदाहरण --

"ग्रामतरूण तरुण्या नवकजुलमञ्जरी सनायरूप् । पश्यन्त्या भवति मुहोनंतरां मलिना मुखच्छाया" ।।

नवीन कज़ल की मन्जरी से सुशोधित हाय वाले ग्राम के उस युवक को बार बार देखती हुई युवती के मुख की कान्ति मलिन हो रही थी।

प्रस्तुत पद्य में मुखमालिन्यस्प विकार इकार्य तथा उसका कारण कञ्जल की मञ्जरी का दिखाई देना अप्रतिबद्ध है क्योंकि सदैव मञ्जरी के दिखाई पड़ने पर यह विकार नहीं होता । यहां पर मिलनता ही युवक के प्रति नायिका के अनुराग को व्यक्त कर रही है । निश्चय ही इस नायिका ने उस युवक को वञ्जुल वन में मिलने को कहा होगा और

<sup>1—</sup> He was probably a contemporary of or a little older than the author of the and flourished about 825-850 A.D.

<sup>-</sup> History of Sanskrit Poetics (P.V. Kane) Page-155

<sup>2-</sup> यस्य विकारः प्रभवन्नप्रतिबन्धेन हेतुना येन । गमयति तमभिप्राय तत्प्रतिबन्धन्य भावोङसौ ।

<sup>-</sup> काव्यालकार **7-38** 

वह वहां न पहुंच सकी । मन्जरी के द्वारा उम युवक की सङ्कित स्थल से नीटा हुआ जानकर उसका मुख मिलन हो गया क्योंकि उस सुख में विन्यत रही । यहां पर मुख की मिलनता से उसका अभिप्राय स्चित हो गया । प्रस्तुत भाव अलकार के लक्षण में प्रयुक्त अभिप्राय शब्द निश्चय ही व्यङ्ग्य हैं । क्योंकि आनन्दवर्धन ने स्वय ही कहा है कि वक्ता का अभिप्राय तो सदा व्यङ्ग्य ही होता है क्योंकि उसके साथ अभिभान इक्यन का वाच्य वाचक सम्बन्ध नहीं होता । प्रस्तुत पद्म में भी मुखमिलनता का और नायिका के अभिप्राय का कोई वाच्य वाचक सम्बन्ध नहीं है ।

भाव अलकार के दूसरे भेद के लक्षण में तो व्यञ्जना का सकेत सुम्पष्ट हैं —

"उस वाच्य अयं को प्रकट करता हुआ। उससे भिन्न समस्त
गुण दोष वाला वाक्य जहां दूसरे अर्थ का बोध कराता है। वहां भाव
अलकार का दूसरा भेद होता है"2 प्रस्तुत भाव अलकार के लक्षण मे
"अयांन्तरम्" और "अवगमयित" ये दो पद ब्रष्टव्य है। "अर्थान्तरम्"
का अर्थ है वाच्य से भिन्न कोई अर्थ। वह अर्थान्तर व्यङ् ग्यार्थ ही हो
सकता है। क्योंकि मुख्यार्थ बाधादि के अभाव मे लक्ष्यार्थ हो नहीं
सकता। "अवगमन" पद भी व्यञ्जना का वाचक है। अ अतएव यह
अर्थान्तर प्रतीयमानार्थ के लिये ही प्रयुक्त हुआ है। उदाहरणार्थ —

एकाकिनो यदबला तरुणी तथाङहमस्मिन्गृहे गृहपतिरूपगतो विदेशम् । कि याचसे तदिह वासमिय वराकी श्वस्नूर्ममान्भविभरा ननु मृद्ध पान्य ।

<sup>1-</sup> पौरुषेयाणि च वास्यानि प्राभान्येन् पुरुषाभिप्रायमेव प्रकाशयन्ति । स च व्यङ्•ग्य एव न त्वभिभेयः तेन सहाभिभानस्य वाच्यवाचक भावलक्षणसम्बन्धाभावात् ।

<sup>-</sup> va. g. 440

अधिभेयमीभदभान तदेव तदसदृशसक्लगुणदोषम् । अर्थान्तरमवगमयित यद्वाक्य सोडपरो भावः ।।

काव्यालकार 7/40

अन्यापारो भ्वननद्योतनव्यञ्जनप्रत्यायनावगमनावि सोदरव्यपदेशनिरूपितोङ्ग्युपगन्तव्यः ।

<sup>-</sup> भ्व. प्र. इ. पृ. **60** 

प्रस्तुत उदाहरण में वाच्यार्थ निषेधपरक होते हुये भी पिथक की अपने गृह में वास देने की अनुमित अर्थात् विधिरूप अर्थान्तर को भी व्यक्त करता है । इस प्रकार आचार्य स्त्रद ने भाव अलकार के लक्षण से यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें यथाकर्थाञ्चत् व्यञ्जना व्यङ्ग्यार्थ का अवश्य ही भान था तभी तो उन्होंने स्पष्टक्प से "अवगमयित" एव "अर्थान्तर" पदो का प्रयोग किया था । इसका एक स्पष्ट प्रमाण यह भी है कि परवर्ती ध्वनिवादी आचार्यो मम्मट लोचनकार आदि ने वस्तुध्विन अथवा गुणीभृतव्यङ्ग्य के लगभग वे ही उदाहरण दिये है जो आचार्य स्त्रद ने भाव अलकार के उदाहरणस्वरूप दिये है ।

अलकार सम्प्रदाय के प्रतिनिधि आचाय होत हुये भी स्त्रट ने भरत प्रोक्त रस सिद्धान्त का सम्पूर्ण विवेचन किया है । स्त्रट के टीकाकार नामसाधु ने स्पष्ट कर दिया है कि वे रस की अलकारों से पृथक् सत्ता मानते थे । यद्यपि उनसे पहले भामह । दण्डी । उद्भट आदि आचार्यों ने रसवत् । प्रंयस् आदि अलकारों में रस को अन्तम्त्रंत करने का प्रयत्न किया था। यही कारण है कि जो स्त्रट को ठयञ्जना वृत्ति से अत्यिधिक समीप ले आया । क्योंकि रस तो स्वय व्यङ् गय है । इस प्रकार स्त्रट के "काव्यालकार" में निहित भाव अलकार में व्यञ्जना की स्पष्ट भलक मिलती है अत्रष्व उन्हें ध्विन सिद्धान्त का अग्रद्त कहा जा सकता है ।

## अग्नि पुराण -

अगिन पुराण में व्यन्जना के बीज पूर्ववती भामहर दण्डी के ही समान अलकारों के माध्यम से यत्र-तत्र बिखरे हुये दिखाई पड़ते हैं। अगिनपुराण में काव्याइरंगों यथा गुणर अलकारर रसादि का विवेचन किया गया है। अगिनपुराणकार ने अभिव्यक्ति नामक अलकार का उल्लेख किया है। जिसके दो भेद हैं शै श्रृष्ट्रातर श्रृति के दो भेद होते हैं नैमित्तिकी एवम् पारिभाषिकी। इसमें पारिभाषिकी से अभिधा का सकेत मिलता है तथा नैमित्तिकी से लक्षणा

मयालकारमध्य रसा आपि कि नोक्ताः । उच्यतं काव्यस्य हि शब्बायाँ शरीरम् । तस्य च वक्रोक्तिवास्तवादयः कदककुण्डलादय इव कृत्रिमा अलकाराः । रसास्तु सौन्दर्यादय इव सहजा गुणाः इति भिन्नस्तत्प्रकरणारम्भः ।

<sup>-</sup> काव्यालकार q. 373. 12 अध्याय

का । अक्षेप अलकार की जो परिभाषा अग्निपुराणकार ने दी है उससे व्यञ्जना तथा ध्वनि दोनों का ही स्पष्ट संकेत मिलता है । आक्षेप की परिभाषा ब्रष्टव्य है —

> श्रुतेरलभ्यमानोडयों यस्माद्भाति सचेतनः । स आक्षेपो भ्वनिः स्याच्य भ्वनिना व्यञ्जतं यतः ।2

अर्थात् त्रोत्रेन्द्रिय द्वारा जिससे अप्राप्य अन्य अर्थ की प्रतोति होती हैं वह आक्षेप नामक अलकार हैं। यह आक्षेप अलकार "ध्वनि" हैं। क्योंकि इसकी प्रतीति ध्वनिना अर्थात् व्यञ्जनया होती हैं।

> शब्देनार्थेन् यत्रार्थः मृत्वा स्वयमुपार्जनम् । प्रतिषेपः इवेष्टस्य यो विशेषो अभिपित्सया । ।3

जहां शब्द एवम् अर्थ द्वारा स्वय को गाँण करक किसी विशेष बात को कहने की इच्छा से उसका प्रतिषंध सा किया जाता है। वह आक्षंप अलकार है ।

अग्निपुराण में पर्यायोक्त अलकार का लक्षण हुस प्रकार किया है --

> पर्यायोक्त यदन्येन प्रकारेणाभिभीयते ।4 एषामेकतमस्यैव समाख्याभ्वनिरित्यतः ।5

प्रकटत्वमिम्व्यक्तिः श्रुतिराक्षेप इत्यपि । तस्यामेदो श्रुतिस्तत्र शाब्द स्वार्थसमर्पणम् । भवेन्नैमित्तिकी परिभाषिकी द्विविभैव सा । सङ्केतः पारिभाषिति ततः स्यात् पारिभाषिकी । मुख्योपगरिकी गेति सा ग सा ग द्विभा द्विभा । । — अभिनपुराण पु. 345-49

<sup>2-</sup> ऑग्नपुराण अध्याय 345 - कारिका 14

<sup>3-</sup> अग्निपुराण अभ्याय 345 - कारिका 15

<sup>4-</sup> अग्निपुराण अभ्याय 345 - कारिका 18

<sup>5-</sup> अम्निपुराण अध्याय 345 - कारिका 19

प्रयांत् इन प्रकारों में से एक प्रकार भ्वनि भी कहा गया है। प्रयावा इन उपयुंक्त प्रलकारों की सामृहिक रूप से भ्वनि कहा गया है।

इससे सिद्ध होता है कि अग्निपुराणकार भली भांति भ्वनि तथा व्यञ्जना व्यापार से परिचित थे । भ्वान की परिभाषा आनन्दवर्भन ने जो अपन ग्रन्थ भ्वन्यालीक मे दी है। उससे अग्निपुराण की परिभाषा पर्याप्त साम्य रखती है ।

अग्निपुराण में श्रृगाररस निरूपण के प्रसङ्ग्य में उद्धृत की हुई कारिका यह सिद्ध कर देती है कि वे रस की व्यङ्ग्य ही मानते थे ।1 अत्रुप्त उन्हें व्यञ्जना व्यापार तो मान्य ही था भले ही ध्वनिम्सिद्धान्त के विषय में पूर्ण ज्ञान न रहा हो ।

# आनन्दवर्धन 🗀

पूर्वकाल के सभी काट्य प्रस्थानों पर विचार करते हुये आनन्दवर्धन ने साहित्यशास्त्र में एक नवीन वृत्ति की उद्भावना की। जिसको व्यञ्जना नाम दिया । आचार्य ने इस वृत्ति को चतुर्थक-क्यानिवंशी कह कर इसे अभिभाग लक्षणा। तात्पर्य इतीनो वृत्तियों से पृथक् सिद्ध किया है । अध्यानि सिद्धान्त जो कि आचार्य आनन्दवर्धन की एक महानतम उपलब्धि है। उसका मूल आधार व्यङ्ग्यायं है । उस व्यङ्ग्यायं की अववाधिका ही यह व्यञ्जना है । नवी शताब्दी में आचार्य ने इस ध्विन सिद्धान्त की स्थापना की । महाकवियों के काव्य में व्यञ्जना व्यापार ही प्रधान होता है । अन्य वाङ्मय प्रकारों से साहित्य की भिन्नता दशाने वाला यही भेदक लक्षण है ।

साहित्य क्षेत्र मे यदि कहा जाये कि "व्यन्जना" शब्द का नवीन प्रयोग या तो ऐसी बात नहीं। जैसा कि इसी अभ्याय मे पहले प्रतिपादित

<sup>1-</sup> प्रानन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन् । व्यक्तिः सा तस्य चैतन्यचमत्काररसाह्वया ।।

<sup>–</sup> अग्निपुराण – अ. 339

<sup>2-</sup> तस्मादिभिभातात्पर्यलक्षणाव्यतिरिक्तश्चतुर्योऽसौव्यापारौ भ्वनद्योतनव्कजन-प्रत्यायनावगमनादिसोदरव्यपदेशनिरुपितोऽभ्युपगन्तव्यः ।

<sup>–</sup> ਪੜ੍ਹਾ ਹਾ ਹੁ 60

किया जा चुका है । व्युम्जना का प्रयोग तो वेदो तथा प्रचीन आलकारिको के प्रस्थानों में भी था। किन्तु उसका इतना सुव्यवस्थित। समृचित स्वरूप आनन्दवर्भानायार्थ के भ्विन सिद्धान्त में ही उभर पाया है । इस प्रकार उन्होंने भ्विन सिद्धान्त की स्थापना कर आलोचना शास्त्र में एक नूतन दिशा का उन्मीलन किया है । दर्शन शास्त्र में जो स्थान अद्धेतवादी शकरायार्थ का है। वही स्थान काव्यशास्त्र के इतिहास में आनन्दवर्भन का है । चूकि व्यञ्जना के स्वरूप का विवेचन और व्यञ्जना की अपरिहार्यता इन दोनों विषयो पर प्रस्तुत प्रथम अभ्याय में विचार किया जा चुका है इसिलये यहां उस विषय की पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है ।

आनन्दवर्धन ने जिस व्यञ्जना वृत्ति की स्थापना की यी यद्यपि उसकी स्पष्ट परिभाषा किसो भी स्थल पर नहीं दी। किन्तु ध्वन्यालोक के टीकाकार आचार्य अभिनवगुप्त ने उसके स्वरूप की स्थापना कर उसे अन्य वृत्तियों से पृथक् बताया है तथा एक स्थान पर तो उसे काव्य की आत्मा ही कह दिया । आचार्य अभिनवगुप्त ने अभिभा आदि तीनों शिक्तयों अभिभा। लक्षणा। तात्पर्यां के द्वारा प्रयोज्य अर्थावगमन को ध्वनन व्यापार का मूल कारण बताया है । साथ ही उसका वैशिष्ट्य द्यांतित करते हुये यह भी बताया है कि इस व्यापार से ध्वन्यमान अर्थ का बोध सर्वसामान्य को नहीं हो सकता अपितु उसका बोध करने में काव्यार्थ के पुनः पुनः अनुसन्धान से पवित्रित प्रतिभावाला सह्दय ही सक्षम है । यह व्यञ्जना व्यापार पूर्वोक्त तीनो व्यापारों को न्यग्भृत करके स्वय प्रधान होकर काव्यातमा बन जाता है। अत्यव इसका अपलाप नहीं किया जा सकता है।

उसी वृत्ति की आगे चलकर आचार्य मम्मट ने भलीभांति स्थापना की और मीमांसको। लक्षणावादियो तथा महिमभट्ट आदि की खण्डनात्मक युक्तियो का बलपूर्वक खण्डन करते हुये यह सिद्ध कर दिया है कि व्यङ्ग्यायं केवल व्यञ्जनाव्यापारगम्य ही है। यद्याप आचार्य मम्मट ने भी व्यञ्जना की पृथक रूपसे कोई परिभाषा नहीं दी है। अपितु लक्षणा के

<sup>1-</sup> तच्छिक्तत्रयापजितायांवगममूलजाततत्प्रतिभासपिवित्रितप्रतिपतृप्रतिभासहायायं द्यांतनशक्तिभवंननव्यापारः स च प्राग्वृत व्यापारत्रय न्यक्कुर्वन् प्रभानभूतः काव्यात्मेति ।

<sup>-</sup> ਪਕ· ਲੀ· ਧ· 61

के पसड्•ग में लक्षणामूला व्कनना का ही प्रारम्भ में लक्षण किया है ।1

व्यञ्जनानिक्षमांगा भो सर्वप्रथम आचार्य मम्मद ने ही किया है ।2 उससे पूर्व आचार्य आनन्दवर्धन ने तो व्यञ्जनानिक्षमांग पर कही प्रकाश नहीं डाला है ।

आचार्य विश्वनाथ ने जो व्यञ्जनावृत्ति की परिभाषा दी है। वह निसन्देह अत्यिषक स्पष्टा तकसमात और अकाद्य है। साहित्यर्देपणकार के द्वारा दिये गयं व्यञ्जना वृत्ति के लक्षण में व्यञ्जना का स्वरूप तथा अपरिहायंता दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं।

प्राचार्य नागेशमद्द नं व्यन्जना का स्वस्प स्पष्ट करते हुये कहा है कि व्यन्जना एक स्वतन्त्र एव विलक्षण व्यापार है । उसको लक्षणा के समान मुख्यार्थ बोध्यांद की अपेक्षा नहीं है । मुख्यार्थ से सम्बन्धित अयवा अप्रसिद्ध अर्थ को विषय बनाने वाला वक्ता आदि के वैशिष्ट्य के ज्ञान तथा प्रतिभा से जन्य सस्कार ही व्यन्जना है कि क्यांक लक्षणा के मुख्यार्थ बाध और मुख्यार्थ सम्बन्ध आदि के न होने पर भी व्यन्जना को स्वीकार किया गया है । "वक्ता आदि के वैशिष्ट्य" से आर्थी व्यन्जना का ग्रहण हो जाता है । आचार्य मम्मद ने काव्यप्रकाश में आर्थी व्यन्जना का स्वस्प निरुपण करते हुये बताया है कि वक्त वैशिष्ट्य आदि के कारण सहदयों को विशेष अर्थ की प्रतीति कराने वाला

<sup>1-</sup> यस्य प्रतीतिमाधातु लक्षणा ममुपास्यते । फल शब्दैकगम्येङ्य व्यञ्जनान्नापरा किया ।।

<sup>- 41.</sup> g. 2/14, 15

<sup>2-</sup> एव लक्षणामूल व्यञ्जनत्वमुन्तम् । अभिभामूल त्वाह । - काः प्रः द्विः उः पुः 88

<sup>3-</sup> विरतास्विभिधाद्यास् ययार्थो बोध्यते परः । सा वृत्तिर्व्यञ्जना नाम शब्दस्यायादिकस्य च ।। - साः दः पः 39

<sup>4-</sup> मुख्यार्थबाभिनरपेक्षवोभजनको मुख्यार्थसम्बन्धसम्बन्धसाधारणः प्रसिद्धाप्रसिद्धार्थविषयको वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानप्रतिभाद्युद्बुद्धः सस्कारविशेषो व्यञ्जना ।

<sup>-</sup> परमलघु मजूषा, पृ. 53

मये व्यापार ही आयों व्यञ्जना है ।1

भाषाय भानन्दवर्धन ने भी यह स्वीकार किया है कि व्यङ्ग्यायं तत्वार्यदर्शी बुद्धि में ही स्फुरित होता हैंग सर्वजन सर्वद्य नहीं हैं। 2

आचार्य हंमचन्द्र ने अभिनवगुप्त की ही सरणि पर व्यञ्जना का लंभण किया है । आचार्य स्य्यक ने ध्वनिकार के मत को उद्धृत करते ह्यं उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त सं अपनी सहमति प्रकट की है । आचार्य स्य्यक ने व्यञ्जना की पृथक् कोई परिभाषा नहीं दी है, न ही पण्डित जगन्नाथ ने व्यञ्जना की परिभाषा दी है, यद्यपि ये ध्वनि सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं और इन्होंने अपने ग्रन्थ में ध्वनि के भेदों का विवचन किया है ।

- का. प्र. तु. उल्लास

इक तत्वत्सचंतसां योड्यों वाच्यायंविमुखातमनाम् ।
 बुद्धौ तत्वार्यविशिन्यां भटित्येवावभासते ।।

**~ ᅜ뎌. 1-12** 

अषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद्धिशवीभूते मनोमकुरे
 वर्णनीयतन्मयीभवनयोग्यता ते स्वहृदयसवादभाजः
 सहृदयाः ।
 •
 •

- va. g. g. g. 57

- तच्छक्त्युपजनितार्थावगमप्रवित्रितप्रतिपतृप्रतिमासहायार्थं
   द्योतनशक्तिव्यञ्जकत्वम् ।
  - माव्यानुशासन पृ. 23
- 4- ध्वनिकारः पुनरिप्रधालक्षणातात्पर्याख्यव्यापारत्रयोत्तीर्णस्य ध्वननद्योतनादिशब्दाप्रिधेयस्य व्यव्जनव्यापारस्यावश्याप्रयुपगन्तव्यत्वाद् व्यापारस्य च वाक्यार्थत्वाभावाद् वाक्यार्थस्यव व्यङ्ग्यस्पस्यगुणालकारोपस्कर्तव्येन् प्राधान्याद् विक्रान्तिभाग्रत्वादात्मत्व सिद्धान्तितवान ।
  - अलकार सर्वस्व पृ. 9

आयार्य जयदेव ने व्यञ्जना व्यापार की उपमा चचल नेत्रों वाली सुन्दरी में दी है । जिस प्रकार चचलाक्षी नायिका के अवलोकन में नेत्रों की बाह्य क्रिया के आंतरिक्त एक दूसरा भी आन्तरिक भाव छिपा रहता है, उसी प्रकार शब्द के वाच्यायें के अंतिरिक्त एक अन्य अयं श्रव्यड् ग्यायें भी छिपा रहता है जो कि व्यञ्जनागम्य ही है । 1

इस प्रकार सभी ध्वनिवादी आचार्या की व्यञ्जना-विषयक मान्यताए आचार्य आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुप्त के दृष्टिकीण पर ही आधारित है।

<sup>1-</sup> साम्मुख्य विद्यानायाः स्फुटमर्यान्तरे गिरः ।
कटाक्ष इव लोलाक्ष्या व्यापारौ व्यञ्जनात्मकः ।।

<sup>–</sup> चन्द्रलोकः सप्तम मयुखः।

## तृतीय अध्याय

## व्यञ्जना के भेद

विगत अभ्यायों में व्यूजना के निरूपण के परचात् व्यूजना विभाग पर विचार अपरिहार्य हो जाता है। अतएव व्यूजना विभाग का निरूपण दर्शनीय है। व्यूजना वृत्ति के जन्मदाता आचार्य आनन्दवर्धन ने व्यूजना के भेदोपभंद पर विचार नहीं किया क्योंकि ध्वन्यालीक में उनका प्रतिपाय विषय "ध्वनि"या, किन्तु ध्वनि सिद्धान्त के प्रबल समर्थक आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में व्यूजना के भेदों की चर्चा की है। जिनके आधार पर अन्य आचार्यों ने भी अपने ग्रन्थों में व्यूजना भेद पर प्रकाश डाला है।

यही मानना उचित है कि आचार्य मानन्दवर्धन ने भ्वन्यालोक में कही पर भी व्यन्जना भेद की चर्चा नहीं की है किन्तु मम्मटकृत व्यञ्जना विभाग भ्वनिकार की ही देन है । यह आचार्य मम्मट की मौलिक उद्भावना नहीं है । इस बात का प्रमाण ध्वन्यालोक के प्रथम उद्यांत की तेरहवी कारिका है। इस सन्दर्भ मे उसमे आये हुए "व्यङ् स्तः " पद की आधनवगुप्तकृत व्याख्या विचारणीय है । प्रस्तुत कारिका में एक ज़ीर तो "अर्थ : शब्दी वा" पद प्रयुक्त है और दूसरी ओर "व्यड बतः" पद । इसकी बड़े ही स्पष्ट द्वग से लीचनकार समभातं हुये कहते है कि प्रस्तुत कारिका मे द्विवचन का तात्पर्यं यह है कि अविवक्षितवाच्यप्यान में जहां पर शब्द के आधार पर प्रतीयमान की आंभव्यांक्त होतो है, अर्थ का साहायय भी अपेक्षित होता है क्योंकि वहां पर बिना अयं-ज्ञान के प्रतीयमान निकल ही नहीं सकता, इसी प्रकार भ्वनि के दूसरे भेद विविधितान्यपरवाच्यभ्वनि मे के आधार पर अभिर्व्याक्त होती है, वहां शब्द का साहायय अपेक्षित होता है । क्योंकि जब तक वह अर्थ विशिष्ट प्रकार के से बोधित नहीं होगा तब तक वह अर्थ व्यञ्जक नहीं हो सकता। इस प्रकार व्यञ्जना व्यापार शब्द और अर्थ दोनों का सीम्मलित व्यापार है। " यत्रार्थः शब्दो वा " अश मे "वा" की पद विकल्पायंकता का प्रतिपादन करते हए लोचनकार कहते है कि अथवा शब्द के प्रयोग का मिप्राय यह है कि यद्यपि अर्थ और शब्द दोनों के सहयोग की अपंक्षा

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ ।
 व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स भ्वनिरिति स्रिमिःकथितः ।।
 – भ्वः प्रः ४ विशेषः कारिकः

तो है किन्तु जहां जिसकी प्रधानता होती है ध्वान भी तद्गत कही जाती है । इसी विवेचन से प्रीरत होकर आचार्या प्रम्मट ने शाब्दी व्कृजना और आधीं व्यञ्जना ये दो भेद किये है । चृक्ति ध्वनिकार ने व्यङ्ग्यमुखंन ध्वनिभाद का निरूपण किया है अतस्व अञ्जना—भेद की चर्चा नहीं की है । वस्तुतः व्यापार तो सक्त्रंत्र समान रूप से रहता है भेद तो केवल व्यङ्ग्यार्थ में होगा । सर्वप्रथम ध्वनिकार ने ध्वनि के दो भेद किये है है अपविवक्षितवाच्य ध्वान है है विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि । जिनमें से प्रथम आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित लक्षणामूला व्यञ्जना का स्थल है और द्वितीय भेद अभिधामूला व्यञ्जना का स्थल है । इसी प्रकार शब्द शिक्तमूलध्वनि एव अर्थशिक्तमूलध्वनि मम्मट द्वारा प्रतिपादित शाब्दी एव आर्थी व्यञ्जना है ।

मम्मट के अनुसार व्कृजना शब्दगत श्रशाब्दी आगर अर्थगत अअर्थी श्रमंद से दो प्रकार की होती है ।

राब्दी व्यञ्जना वहां होती है जहां शब्द प्राधान्येन व्यञ्जन होता है और आयीं व्यञ्जना वहां होती है जहां अर्थ प्राधान्येन व्यञ्जन होता है । शाब्दी और आयीं व्यञ्जना का यह विभाग भी मम्मट की दृष्टि में दोष, गुण तया अलकारों की भांति ही शब्दपरिवृत्तयसहत्व तथा शब्दपरिवृत्तिसहत्व पर ही आधारित है । जिसका आशय यह हुमा कि शाब्दी व्यञ्जना के स्थलों में यदि शब्द विशेष को परिवर्तित कर दिया जाये तो ध्वन्यमान अर्थ की प्रतीति ही नहीं होगी इसके विपरीत आर्थी व्यञ्जना के स्थलों में शब्द विशेष के परिवर्तन का प्रतीयमान अर्थ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

दूसरे शब्दों में शाब्दी व्य्कृजना के स्थलों में व्यक्जना शब्द के अन्वय और व्यक्तिरेक पर आधारित होगी जबकि आर्थी व्यक्जना के स्थलों में व्यक्जना अर्थ के अन्वय और व्यतिरेक का अनुसरण करेगी । शाब्दी व्यक्जना के स्थलों में अर्थ की सहकारिता और आर्थी व्यक्जना के स्थलों में शब्द की सहकारिता का प्रतिपादन मम्मट स्पष्ट शब्दों में करतें हैं। मैं

 <sup>1-</sup> इक इ तद्युक्तो व्यूब्लकः शब्दः यत्सोडयन्तिरयुक् तथा ।
 अर्थोडिप व्यन्लकस्तत्र सहकारितया मतः । ।

का. प्र. पृ. 97

<sup>श्रव हा शब्दप्रमाणवंद्योडयों व्यनक्त्यर्थान्तर यतः ।

अर्थस्य व्यन्जकत्वे तच्छब्दस्य सहकारिता ।।</sup> 

का. प्र. पृ. 109

शाब्दी व्यञ्जना के भी आचार्य मम्मट ने अभिधामूला व्यञ्जना और लक्षणामूला व्यञ्जना ये दो भद किये ।

अभिभामूला का लक्षण करते हुए आचार्य मम्मट यह प्रतिपादित करते है कि अनेकार्यक शब्द का बाचकत्व सर्योग इत्यादि के झारा निर्यात्रत हो जाने पर वाच्याय से भिन्न अर्थ अप्रतीयमान की प्रतीति कराने वाला व्यापार ही व्यञ्जना व्यापार है। पृक्ति पहले अभिभा ही प्राकर्राणक अथबोध में प्रवृत्त होती है तत्पश्चात् व्यञ्जना का अवसर आता है । अतः इसे अभिभामूला शाब्दी व्यञ्जना कहा गया है अभिभामूला व्यञ्जना के उदाहरण के रूप में उन्होंने अभोलिखित पद्य प्रस्तुत किया है --

भद्रात्मनी दूरिभरोहतनीविशालवशोन्नते : कृतशिलीमुखसग्रहस्य ।

यस्यानुपप्लवगतेः परवारणस्य

दानाम्बुसेक स्भागः सतत करोडभूत् ।।

प्रस्तुत पय को वाच्यार्थ इस प्रकार है— जिसका अन्तः करण शांभन है, जिसका शरीर दूसरों के द्वारा अपराजेय है, जिसकी महानवश में ख्याति है, जिसने बाण चलाने का अभ्यास किया है, जिसका ज्ञान या गति अबाधित है ऐसे शत्रु निवारक जिस राजा का हाथ निरन्तर दान के जल के द्वारा सीचे जाने से सुन्दर था ।

यह तो हुआ वाच्यार्थ । प्रतीयमान अर्थ इस प्रकार है -जिसकी जाति भद्र है, जिसके शरीर पर चढना कठिन है, जिसका
पृष्ठदण्ड अत्यन्त ऊचा है जिसने भ्रमरो को एकत्रित किया है जिसकी
चाल अनुद्भत अथवा भीर है ऐसे जिस उत्कृष्ट गज का शुण्डादण्ड
निरन्तर मद जल के द्वारा सिक्त होने से सुन्दर था ।

प्रस्तुत पय मे राजा का प्रसङ्ग होने के कारण अभिभावृत्ति प्रकरण द्वारा राजपक्ष मे नियंत्रित हो गई है और चूकि यह न्याय है कि " शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः "। अतः विरत हुई अभिभा

<sup>1-</sup> अनेकार्यस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते ।

सयोगाद्यैरवाच्यार्थभीकृद् व्यापृतिरजनम् ।।

<sup>-</sup>का. प्र. पृ. 88

का पुनस्त्यान नहीं हो सकता और ऐसी स्थिति में गजपक्ष वाता अर्थ व्यन्जना व्यापारगम्य ही है । मुख्यायंबाभ न होने के कारण लक्षणा का भी अवकाश नहीं है अतएव इस अप्राकरणिक गजस्प अर्थ की बोभिका व्यन्जना हो है । 1

इस प्रकार हम देखते हैं कि यहां अनेकार्यक शब्दों का प्रयोग हुमा है । भद्र तथा कर आदि पद अनेकार्यक हैं जिनके कल्याण, भद्र जाति तथा शुण्डादण्ड, हस्त आदि अयं है । अभिभ्या प्रकरण द्वारा राजपक्ष में अयं देकर नियंत्रित हो गई है । अवभ्य हैं कि इस पूरे पय में विशेषण, विशेष्यवाचों कोई भी शब्द परिवृत्तिसह नहीं है । यदि भद्र आदि शब्दों का परिवर्तन करके उनके स्थान में कल्याण, मगल आदि पद प्रयुक्त किये जाये तो व्यड्ग्यायं-बोध में बाधा आ जायंगी । इसलियं व्यल्जकत्व का शब्दगतत्व उचित ही है । चूकि यहां पहले राजपक्ष में वाच्य अयं की प्रतीति हाती है तत्पश्चात् गज पक्ष में व्यड्ग्यायं की । अतएव इस पद्म में अभिभामूलाशाब्दी व्यल्जना है। इसी को विविधितान्य-परवाच्य भ्विन का लक्ष्य क्रम व्यड्ग्य नामक भेद कहा गया है । यहां अयं विविधित है पर अन्यपरस्प में ।

पूर्वोक्त उदाहरण में प्राक्तरणिक और अप्राक्तरणिक दोनों अर्थ उपिन्यत होने पर कही दोनों अर्थों में असम्बद्धता न आ जाए अतएव उन दोनों अर्थों के बीच उपमानोपमंयभाव की कल्पना कर ली जाती हैं यहां यह अवधेय हैं कि ऐसे स्थलों में सर्वत्र काव्य, सौन्दयं और रमास्वादन का पर्यवसान साम्यस्थापन की क्रिया इउपमनोपमेयभावः में ही होता है । और उसी में सौन्दयं की विश्रान्ति होती है न कि उपमेय आदि में ।3

इत्य सयोगादिभिरर्षान्तराभिभायकत्वे निवारितेऽध्यनेकार्यस्य शब्दस्य यत्क्वचिदर्यान्तरप्रतिपादन तत्र नाभिभा नियमनात्तस्याः ।
 न च लक्षणा मुख्यार्यबाभाद्यभावाद् अपि त्कजन व्यन्जनमेव व्यापारः ।
 –काः प्रः पुः १५

<sup>2.</sup> एष्वाहरणेषु शब्दशक्त्या प्रकाशमाने सत्याप्राकरणिके ह्यर्यान्तरे वाक्यस्यासम्बद्धार्याभिभायित्व मा प्रसाइ श्लीदित्यप्राकरणिक-प्राकरणिकार्ययोग्प्यमानोपमयमावः कल्पयितत्वः ।

ਪੜ, पृ. 263

उपमानापमेयमाव इति । तंनोपमारूपेण व्यतिरेचनिव्वावयो
 व्यापारमात्रस्या एवात्रास्वावप्रतीतः प्रभान विक्रान्तिस्यानः न त्पमेयावीति
 सवंत्रालडः सारभ्वनौ मन्तव्यम् । — भ्वः लोः पृः 263

फलतः "भद्रात्मनां" आदि में वस्तु ध्वनि न होकर उपमाध्वनि होगी । प्रस्तुत उदाहरण म वस्तु ध्वनि को न मानने का कारण है - दो अयों की परम्पर असम्बद्धता । इस सम्बन्ध मे आचार्य आनन्दवर्धन का स्पष्ट 'मिमित है कि शब्दशक्तिमूलक ध्वनि वहीं होगी जहां शब्द मामर्थ्य से अलकारान्तर आक्षित हो, वस्तमात्र नही । आचार्य आनन्दवर्धन की यह भारणा सर्वया उपयुक्त है क्योंकि शब्दशक्त्युत्यभ्वनि हर्जाभर्भामूला व्यन्जना पर आधारित ध्वनिह के वस्तुव्यङ्ग्य के जो भी स्थल होंगे वहाँ सर्वत्र कोई न कोई अलङ्कार अवश्य व्यङ्ग्य मानना पडेगा अन्यया वस्तुरूप व्यङ्ग्य अर्थ असम्बद्ध प्रतीत होगा । इस प्रकार शब्दशक्त्युत्यभ्वनि का वस्तु भ्वनि नामक भेद सम्भाव्य नहीं है. अलङ्कार भ्वनि नामक भंद ही बनता है । किन्तु इसी सन्दर्भ में उनका यह कथन "वस्तुद्धयं च प्रकाशमाने रलेषः " आपीत्तजनक जान पडता "शब्दशक्त्या" में शक्ति का अर्थ यदि अभिधा करते हैं इक्योंकि वैयाकरणो के प्रस्थान में शक्ति शब्द अभिभा के ही अर्थ में प्रयुक्त हुआ है है तब ता प्रकाशमाने का अयं अभिभीयमान हो जायेगा और जानन्दवर्धन के प्रातपादन में कोई असगात नहीं दिखाई पंडेगी । किन्तु कठिनाई यह है कि आनन्दवर्धन ने यही पर ठीक पहले "शक्ति" का प्रयोग "व्यापार" के अर्थ में किया है । "प्रकाशते" का प्रयोग "प्रतीयते" के अर्थ मे किया गया है । इसलियं बाध्य होकर उक्त स्थल में भी प्रकाशमाने का प्रतीयमाने ही करना पड़ता है और आनन्दवर्धन का प्रतिपादन, सदोष दिखाई देने लगता है । पर विचारणीय तो यह है कि प्रकाशमाने का अर्थ प्रतीयमानं अर्थं लेना कहां तक उचित होगा ?' जबकि उसका सम्बन्ध श्लेष के प्रसङ्ग्य मे वस्तुद्धय के साथ होगा । कहने का आशय यह है कि यदि प्रकाशमानं का अर्थ प्रतीयमाने किया गया तो उक्त पिक्त का अर्थ हो जायेगा "वस्तुरुप दो अयों के प्रतीयमान होने पर" श्लेष अलकार होगा । जो सर्वथा अनगंल दिखाई देता है इसलिये प्रस्तुत पन्ति मे प्रकाशमाने का अभिभीयमानं अयं ही इआनन्दवर्धन को भोइ अभीष्ट प्रतीत होता है । मम्मट की भी रलंब के सम्बन्ध में यही भारणा है ।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि मम्मट की शब्दशक्त्युदभव का वस्तुमात्र व्यङ्ग्य नामक भेद अभीष्ट है । जैसा कि उनके इस प्रतिपादन से सिद्ध है—

> अलङ् कारोङ्य वस्त्वेव शब्दाधत्रवमासते । प्रधानत्वेन स जैयः शब्दशक्त्युद्भवोद्धिभा।। 1

का. प्र. कारिका 38

#### वस्तुमात्र -

पाषिकः नात्र स्त्रम्तरर्मास्त मनाक् प्रस्तस्थलं ग्रामे । उन्नतपर्योभर प्रेक्ष्य यदि वससि तदा वस ।।<sup>1</sup>

किन्तु वस्तुमात्रव्यङ्ग्य के स्प में उद्भृत यह उदाहरण चिन्त्य है । क्योंकि यद्यपि स्त्रम्तर, पर्याभर शब्द परिवृत्त्यमह अवश्य है और व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीयमानता में उनका योगदान भी है किन्तु यहां पर व्यङ्ग्यार्थ मुख्यस्प से वक्तु के वेशिष्ट्य के कारण प्रतीति का विषय बन रहा है । इमलिये इस उदाहरण के शब्दशक्त्युत्यता में ही सन्दंह है । "प्राभान्येन व्यपदेशा भवन्ति" न्याय की दृष्टि मे रखते हुये यह तो आर्था व्यन्त्रना का स्थल जान पड़ता है ।

अय अभिभामूला व्यञ्जना की लक्षणकारिका में कथित सयोग आदि पद भी व्याख्या-सापंक्ष प्रतीत होते हैं । अनेकार्यक शब्दों की समस्या वैयाकरणों ने भी स्वीकार की हैं । भर्तृहरि ने वाक्यपदीप में सयोग अपदि अभिभा नियामकों का विवचन किया है । 2 उनके अनुसार सयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, तिङ्ग्ग, अन्य शब्द की सोन्निध, सामर्थ, योग्यता, देश, काल, व्यक्ति तया स्वर इत्यादि किसी शब्द के वाच्यार्थ का निश्चय न हो पाने पर अर्थ विशेष का बोध कराते हैं । सयोग -

सयोग का अयं है प्रसिद्ध सम्बन्ध । उद्गाहरणार्य हरि राब्द अनेकार्यक है— इसके यम, इन्द्र, विष्णु आदि अनेक अर्थ होते हैं। उ परन्तु सराड्, खचक्रोहरिः में राख, चक्र के सयोग से हरि का अर्थ विष्णु ही होगा क्योंकि शङ्ख और चक्र का प्रसिद्ध सम्बन्ध विष्णु से हैं।

 सर्योगीविप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता
 प्रयं: प्रकरण लिङ ग शब्दस्यान्यस्य सिन्निधः । सामर्थ्यमीचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदं विशेषस्मृतिहेतवः ।।

-वा. प. 2-317, 318

यमानिलेन्द्र चन्द्रार्कविष्णुसिंहांशुर्वाणिषु
 शुकाहिकपिमेकेषु हरिर्नाकपिले त्रिषु ।
 अमरकोष 3-175

<sup>1.</sup> का. प्र. चतुर्थ उ. पृ. 173

### 2. वियोग :-

अशङ्ख्यको हिरः में हिर का शङ्ख और चक्र से वियोग कहा गया है । शङ्ख, चक्र का वियोग विष्णु से ही सम्भव है क्योंकि जिसके साथ सयोग होगा उसी के साथ वियोग भी होगा अतएव यहाँ हिर का विष्णु अर्थ अभिप्रेत है ।

#### अ. साहचर्य :-

साहचर्य का अर्थ है साथ-साथ रहना। "रामलक्षमणाँ" मे राम शब्द अनेकार्यक है किन्तु राम और लक्ष्मण के साहचय में प्रसिद्धि के कारण दशरथपुत्र राम ही अर्थ होगा ।

#### 4. विरोधिता :-

विरोधिता का अर्थ है विरोध होना । "रामार्जुनगतिस्तयीः " म राम और अर्जुन की विरोधिता के कारण राम का अर्थ परशुराम और अर्जुन का अर्थ कार्तवीयं अभिप्रेत है ।

#### 5 . अर्थ : -

अयं का अयं है अनन्यथासाध्य । " स्याणु भज भविच्छिरे " में स्याणु शब्द के अनेकार्यक होने पर भी प्रस्तुत प्रकरण में " शिव " अयं ही अभीष्ट है क्योंकि ससार से पार उतरने का कार्य भगवान शिव के जारा ही सम्भव है ।

#### प्रकरण :-

प्रकरण अर्थात् प्रसङ्गा। जिस प्रकरण में शब्द का प्रयोग हुआ है उसी के अनुसार अर्थ का ग्रहण होता है यथा "सर्व जानाति देव:" में अनेकार्यक देव शब्द " आप " में नियन्त्रित हो गया है ।

#### 7. लिइ.ग:-

लिङ्ग्य का अयं है सयोग से मिन्न सम्बन्ध द्वारा दूसरे पक्ष को व्यावृत्ति कराने वाला धर्म इचिन्हई। " कुपितो मकरध्वजः " मे कोपस्प चिन्ह के कारण मकरध्वज का अर्थ कामदेव लिया गया है यद्यपि इसके समुद्र औषि आदि भी अर्थ है किन्तु इनमे कोप सम्भव नहीं है ।

# ८. अन्य शब्द की सन्निधि :-

अन्य शब्द की सन्निधि से भी अनेकार्यंक शब्द के अर्थ का

निश्चय हो जाता है । जैसे "देवस्य पुराराते:" में देव शब्द पुराराति शब्दके सानिभ्य के कारण शम् अर्थ में नियंत्रित हो गया है । पुर के शत्रु शिव ही है ।

### ९. सामर्थः -

सामर्थ्य का अर्थ है यांग्यता । " मधुना मत्तः कोकिलः " मे मधु शब्द का अर्थ वसत ही उपयुक्त है क्योंकि कोकिल की मत्त बनाने की सामर्थ्य वसत में ही है ।

#### 10. औचित्य :--

"पातु वो दियतामुखम्" का अर्थ होगा पत्नी का मुख तुम्हारी रक्षा करे किन्तु इससे आचित्य का निवांह नहीं हो रहा है अतस्व औचित्य-विमर्श से मुख का अर्थ आनुकूल्य ही होगा ।

#### 11 . देश :--

"भात्यत्र परमेश्वरः" मे राजधानी रूप देश विशेष के कारण यहां परमेश्वर का अर्थ राजा लिया गया है ।

#### 12. काल :-

"चित्रभानुविभांति" का प्रयोग दिन में होने पर सूर्य अर्थ होगा तथा रात्रि में होने पर आंग्न होगा । इस प्रकार काल भी नियामक है ।

#### 13. व्यक्ति :-

र्व्यांक्त का अर्थ है लिङ्गा। उदाहरणार्थ यदि " मित्र भाति " कहा जायंगा तो तात्पयं होगा सुदृद् किन्तु पुल्लिङ्गा मे मित्रः भाति कहने पर सूर्य अर्थ होगा।

#### 14. स्वर :-

उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि स्वर वेद में ही होते हैं काव्य में नहीं । अतएव इनका उदाहरण नहीं दिया गया है ।

## लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना -

जिसके मूल में लक्षणा होती है ऐसी व्यन्जना लक्षणामूला कहलातों है । जिस प्रकार ऑभिभामूला व्यञ्जना के मूल में अभिभा होती है उसी प्रकार लक्षणामूला व्यञ्जना के मूल में लक्षणा होती है यहाँ पर यह प्रवर्भय है कि जिस प्रकार अभिभामूला शाब्दी व्यञ्जना में शब्दों का परिवृत्त्यसहत्व देखा गया था वैसा यहां पर नहीं है किन्तु फिर भी यह शाब्दों हैं । गङ्गायां घोषः में गङ्गा का प्रयाय भागीरथी रखने पर भी अर्थ-बोभ में कोई व्यवभान नहीं हैं । तथापि चूकि अर्थनिष्ठ लक्षणा जिस प्रकार मूलतः शब्द का ही व्यापार है उसी प्रकार लक्षणामूला व्यञ्जना भी शाब्दों कहीं गयी है जबकि यहां पर शब्दपरिवृत्त्यसहत्व अनिवारं नहीं है ।

वाग्वेवतावतार मम्मट ने प्रयोजनवती लक्षणा के स्थलों में व्यञ्जना की अनिवार्यता सिद्ध की है उनके अनुसार प्रयोजन की प्रतीति एक मात्र व्यकुजना व्यापार द्वारा ही सम्भाव्य है अन्य अनुमान आदि प्रमाणी द्वारा नहीं । 1 उदाहरणार्थं गङ्गायां घोषः में सर्वप्रथम गङ्गा का प्रवाहरूप मुख्याय बाधित होता है तत्पश्चात् लक्षणा द्वारा तट का बोध होता है । अब तट में शैत्यपावनत्वादि प्रयोजन की प्रतीति किस वृत्ति के द्वारा मानी यहां पर आभिभा भी नहीं हो सकती क्योंकि गई गा शब्द का शैत्यपावनत्वादि भमों मे सड़ केत नहीं है और न ही लक्षणा का अवकाश है, क्योंकि तटरूप लक्ष्यार्थ में £1, मुख्यार्थबाभ हेतु भी नही है तथा न ही तट का पावनत्वादि भर्मों से काई सम्बन्ध ही हैं । अर्थात् 🛙 2 🖹 सुख्यार्थ सम्बन्ध भी नहीं हैं और प्रयोजन की ही लक्ष्यायं माने तो इसमें कीई प्रयोजन भी नहीं है क्योंकि गड़ गा शब्द पावनत्वादि की प्रतीति कराने में प्रसमय भी नहीं है । अतएव प्रयोजन की प्रतीति के लिये व्यञ्जना व्यापार की अवश्य स्वीकार करना पड़ता है । <sup>2</sup> यदि प्रयोजन की लक्ष्य मानगं तो उसके लिये कोई और प्रयोजन और उस प्रयोजन के लिये कोई अन्य प्रयोजन की कल्पना करनी पड़ेगी । जिससे अनवस्था दोष होगा और

यथा गर् गाशब्दः स्त्रोतिस सबाभ इति तट लक्षयितः तद्वत् यदि तटेडिप सबाभः स्यात् तत् प्रयोजन लक्षयेत । न च तट मुख्योडियः । नाप्यत्र बाभः । न गर् गाशब्दायंस्य तटस्य पावनत्वाद्यैर्लक्षणीयैः सम्बन्भः । नापि प्रयाजने लक्ष्ये किञ्चित् प्रयोजनम् । नापि गर् गाशब्दस्तटिमव प्रयोजन प्रतिपादीयतुमसमर्थः । का. प्र. पृ. 82-83

यस्य प्रतीतिमाधातु लक्षणा समुपास्यते ।
 फलं शब्दैकगम्येडत्र व्यञ्जनान्नापरा क्रिया ।।

नामिपा समयामावात्, हेत्वमावान्न लक्षणा ।।
 लक्ष्य न मुख्य नाप्यत्र बाघो योगः फलेन नो ।
 न प्रयाजनमेतिस्मन् न च शब्दः स्खलद्गितः ।।

प्रयोजन की प्रतीति ही नहीं हो पायेगी । विशिष्ट लक्ष्मणावादी यदि यह कहें कि पावनत्वादि विशिष्ट तट ही लक्षित होता है इसलिये व्यञ्जना व्यापार की कोई आवश्यकता नहीं हैं । इसका खण्डन करते हुये मम्मट कहते हैं कि ज्ञान का विषय और ज्ञान का फल दोनो ज्ञान से मिन्न हैं। अन्यव प्रयोजनिविशिष्ट में लक्षणा नहीं मानी जानी चाहिये क्योंकि ऐसा मानने पर ज्ञान के विषय और ज्ञान के फल में कोई भेद नहीं रहता। विश्व स्थानने पर ज्ञान के विषय और ज्ञान के फल में कोई भेद नहीं रहता। विश्व स्थानने पर ज्ञान के विषय और ज्ञान के फल में कोई भेद नहीं रहता। विश्व स्थानने पर ज्ञान के विषय और ज्ञान के फल में कोई भेद नहीं रहता। विश्व स्थानने पर ज्ञान के विषय और ज्ञान के फल में कोई भेद नहीं रहता। विश्व स्थानने पर ज्ञान के विषय और ज्ञान के फल में कोई भेद नहीं रहता। विश्व स्थानने पर ज्ञान के विषय और ज्ञान के फल में कोई भेद नहीं रहता। विश्व स्थानने पर ज्ञान के विषय और ज्ञान के फल में कोई भेद नहीं रहता। विश्व स्थानने स्थानने स्थान के फल स्थानने स्थानने स्थानने स्थान स्थानने स्थानने

उपर्युंक्त विवेचन से यह सुस्पष्ट हैं कि तटरूप लक्ष्यार्थ में जो शैत्यपावनत्वादि प्रयोजन है उसकी प्रतीति अभिया, लक्षणा, तात्पर्य से भिन्न व्यञ्जना व्यापार द्वारा ही स्वीकरणीय है।3

अविविक्षितवाच्यप्वीन में जो व्यङ्ग्यार्थ है वह लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना द्वारा प्रतीत होता है । लक्षणामूला व्यञ्जना में वाच्यार्थ कभी अर्थान्तर में सङ्ग्रीमत होता है और कभी अत्यन्त तिरस्कृत होता है । इस प्रकार लक्षणामूला व्यञ्जना पर आधारित ध्विन के 818 अर्थान्तरमङ्ग्रीमत 828 अत्यन्तितरस्कृत ये दो भेद है ।

## अर्थान्तर सङ्क्रिमत -

इसमें वाच्यार्थ अनुपयुक्त होने के कारण किसी अन्य अर्थ में परिणत हो जाता है । उदाहरणायं –

> त्वामिम्म विष्म विदुषां समवायांडत्र तिष्ठति । आतमीयां मतिमास्याय स्थितिमत्र विभेडि तत् ।।

में तुम्हे यह बतलाता हू कि यहाँ पण्डितो का समुदाय उपस्थित है - इसलिये तुम अपनी बुद्धि का आश्रय लेकर यहाँ सावधानी से व्यवहार करना । इ

एवमिप प्रयोजन चेल्लक्ष्यते तत् प्रयोजनान्तरेण तदिप प्रयोजनान्तरेणिति प्रकृताप्रतीतिकृद् अनवस्था भवेत् ।

का. प्र. पृ. 85

प्रयोजनेन सहित लक्षणीय न युज्यते ।।
 ज्ञानस्य विषयो ह्यन्य : फलमन्यदुदाहृतम् ।

का. प्र. प्र. 85-86

तटादौ ये विशेषा : पावनत्वादयस्ते चीमपा-तात्पर्य- लक्षणाम्यो व्यापारान्तरेण गम्याः । तच्च व्यञ्जन- ध्वनन- द्योतनादिशब्द- वाच्यमवश्यमेषितव्यम् ।

का. प्र. पृ. 86

विद्वाना की सभा में जाते हुये किसी व्यक्ति से उसके पिता या गुरू का उपयुक्त कथन है, जो आंता को लक्ष्य करके है । अतएव त्वाम् ह तुमको है, अस्मि, ह में ह विच्य ह कहता हू है ऐसा कहना अनुपयुक्त है तथा ये पव अपने से भिन्न किन्तु अपने से सम्बद्ध अन्य अर्थ में परिणत हो जाते हैं । त्वाम् का लक्ष्याथ हो जायेगा ह उपवेश योग्य तुमको ह अस्मि का लक्ष्याथ होगा यथार्थवक्ता में और विच्य का लक्ष्यार्थ होगा उपवेश करता हू । 1

<u> अत्यन्त</u> तिरस्कृत –

जहाँ पर वाच्यार्थ उपयुक्त न होने के कारण अर्थान्तर सङ्क्रिमत होने की अपक्षा अत्यन्त निरस्कृत हो जाता है । वहाँ अत्यन्त तिरस्कृत ध्वीन होतो है । उदाहरणार्थ –

> उपकृत बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम् । विवयवीदृशमेव सर्वो सखे सुखितमास्य ततः शरदौ शतम् ।।

हे मित्र, आपने बहुत उपकार किया है, इस विषय मे क्या कहा जाये, आपने केवल सज्जनता ही दिखलाई है । इसलिये ऐमा ही करते हुये सेंकडो वर्षों तक सुखपूर्वक रहो ।

अनेक अपकारों से पीडित किसी व्यक्ति की अपने शत्रु के प्रति यह उक्ति है— प्रकरणादि से श्रोता का अपकारी होना जात है । अतरव स्तृतिस्प जो मुख्यार्थ है वह बाधित होकर अत्यन्त तिरस्कृत हो जाता है तथा अन्य अथ को लक्षित करता है । उपकृतम् का लक्ष्यार्थ अपकृतम् तथा स्जनता का दुर्जनता सखे का शत्रु सुखितम् का दुखितम् हो जायेगा। इस प्रकार विपरीतलक्षणा द्वारा उपर्युक्त पद लक्ष्यार्थ के बोधक बनते है तथा अपकाराधिक्यस्प प्रयोजन की प्रतीति व्यञ्जना द्वारा होती है। 2 आर्थी व्यञ्जना —

विक्तृवैशिष्ट्यादि के कारण सह्दयों को विशेष अर्थ की प्रतीति कराने वाला अर्थ — व्यापार ही आर्थी व्यन्जना है । आचार्य मम्मट ने विशेष अर्थ की प्रतीति के निम्नलिखित कारण बताये हैं —3 %1 ई वक्ता, %2 ई बोझव्य, %3 ई काकु, %4 ई वाक्य, %5 ई वाच्य,

<sup>1.</sup> अत्र वचनादि उपदेशादिरूपतया परिणमति ।

का. प्र. पृ. 113

एतदपकारिण प्रांत विपरीतलक्षणया कश्चिद्धदित ।

का. प्र. पृ. 114

वस्तृबोद्धव्यकाकृनां वाक्वाच्यान्यसिन्नभे : ।।
 प्रस्तावदेशकालदेवीशष्ट्यात्प्रतिभाज्ञषाम् ।
 योऽर्थस्यान्याथभी हेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सा ।। का. प्र.पृ. 99

प्रन्यर्मान्निधि, ६७६ प्रस्ताव, ६८६ देश, ६९६ काल तया चेष्टा आदि का वैशिष्टय ।

मम्मद द्वारा प्रतिपादित आदीं व्कन्नना के लक्षणा से एक बात और स्पष्ट होती है कि व्यङ्ग्याद्यं की प्रतीति प्रतिभाशाली सह्दयो का हो होतो है । जिनके मनोमुकर निरन्तर काव्यानुशीलनाभ्यासवशात् नवनवीनमेषशालिनी प्रज्ञा से विश्वीभृत हो गये है ।

भय क्रमशः वस्ता आदि के वैशिष्ट्य द्वारा अन्यार्थ की प्रतीति का उदाहरण प्रस्तुत है –

११ वस्तु – वैशिष्ट्य से अन्य अर्थ की प्रतीति का उदाहरण – अतिपृथुल जलकुम्म गृहीत्वा समागतास्मि सिष त्वरितम् । अमस्वदेसलिलिनः श्वासिनः सहा विश्राम्यामि क्षणम ।।

प्रस्तुत पद्म में उपनायक से रित क्रीडा करन वाली किसी नायिका का अपनी सखी से कथन हैं । यहां नायिका अत्यिधिक भारी कलश की लाने के कारण अपने परिश्रम को प्रकट कर रही है । यह वाच्यायं हैं । किन्तु वक्तृ वैशिष्ट्य से एक और अर्थ की प्रतीति होती हैं । चूकि यह कामिनी पुश्चली है अतः गुप्त रूप से किये गये सुरतव्यापार का गोपन रूप व्यड् ग्यायं प्रतीत होता है । यहां पर शब्दपरिवृत्तिसहत्व भी है । यदि यहां पर शब्दों काये तो भी अर्थ की प्रतीति यहां पर शब्दों काये तो भी अर्थ की प्रतीति में केंदि बाधा नहीं होगी । इस प्रकार यह वक्तृवैशिष्ट्यात् आर्थी व्यञ्जना का उदाहरण है ।

## 🗝 🕫 बोद्धन्य वैशिष्ट्य से अन्य अर्थ की प्रतीति का उदाहरण

अंगिन्तहय दौर्बल्य चिन्तालसत्व सिनः श्विसतम् ।

ग्रम मन्द्रभागिन्या : कृते सिष त्वामिप अहह । परिभवित ।।

हे सखी, खेद है कि मुभ अभागिनी के कारण तुभे भी निः श्वास
सिहत नीद न आना, दुबंलता, चिन्ता तथा आलस्य पीडित कर रहे हैं ।

प्रस्तुत पद्म मे नायिका अपने पित से रिति-क्रीडा करके आने वाली
दूती से कह रही है । यहां बोद्ध्य अथांत् है जिसके प्रति कहा जाये है
दूती है, जिसकी दुश्चेष्टाओं का ज्ञान नायिका को पहले से ही है अतः
बोद्ध्य वैशिष्ट्य के कारण इस पद के वाच्यार्थ द्वारा सह्दयों को यह प्रकट
हो रहा है कि यह नायिका अपने पित द्वारा उस दूती के उपभाग को
व्यक्त कर रही है । यहां बोद्धव्य वैशिष्ट्य के कारण ही व्यङ्ग्यार्थ का
बांभ हो रहा है । दूती पुश्चली है इस कारण इस अन्य प्रतीयमान अर्थ
की प्रतीति सम्भव है अन्यथा नहीं ।

## इ.अ.इ. काकु वैशिष्ट्य से अन्य अर्थ की प्रतीति का उदाहरण -

तयाभृतां दृष्ट्वा नृपसदिस पाञ्चालतनयां वने व्याभै : साभै सृचिरमृषित वल्कल भरै : । विराटस्यावासे स्थितमनृषितारम्भिनभृत गुरु : खद खिन्ने मोथ भजति नाद्यापि कुरुषु ।।

राजसमा में वेसी है अयात् रजस्वलावस्या में दुःशासन द्वारा जिसके वस्त्र और केश खार्च गये हैं पाञ्चाल देश के राजा की पुत्री इत्रीपदीश की देखकर और वल्कलभारी हम लोगों का व्याभों के साथ वन में रहना एवं राजा विराद् के गृह में अनुचित ह्रेपाचकादिह कार्य करते हुये गुप्त रूप से ठहरना देखकर भी गुरु अर्थात् युधिष्ठर आज भी मुभ इभीमह , खिन्न पर क्रोभ करते हैं, कौरवो पर नहीं ।

उपर्युक्त उदाहरण में काकु द्वारा यह व्यञ्जना होती है कि मरें
प्रीत क्रींभ करना उचित नहीं, अपितु कौरवों के प्रति क्रींभ करना उचित
हैं। " मिन्नकण्ठभ्वनिभीरें : काकुरित्यमिभीयते " अर्थात् मावावेश के
कारण एक विशंष प्रकार की परिवर्तित भ्वनि की काकु कहते हैं । प्रस्तुत
पद्म में दो स्थलों पर काकु हो सकती हैं । " नाद्मापि कुरुषु " के
"न" में काकु मानने पर भी प्रश्न की प्रतीति हो जायेगी और वाक्यार्थ
निष्पक्ष हो जायेगा तथा जो " खंद खिन्ने मिय भजित नाद्मापि कुरुषु "
इस ममुदाय में विशिष्ट काकु है, उससे व्यक्त होने वाला उपर्युक्त अर्थ
"मेरें प्रति क्रोंभ करना उचित नहीं अपितु कौरवों पर " वाच्य सिद्धि के
लिये आवश्यक नहीं। अतएव व्यङ्ग्यार्थ वाच्यसिद्धि का अङ्ग्य न होने के
कारण गुणीभृतव्यङ्ग्य न होकर भ्वनि का स्थल होगा । "

## ३4 इ वाक्यवैशिष्ट्य से अन्य अर्थ की प्रतीति का उदाहरण -

तदा मम गण्डस्थलनिमग्नां दृष्टि नानैषीरन्यत्र । इदानी सेवाह तौ च कपांली न च सा दृष्टिः ।।

अत्र मियं न योग्य : खंद : कुरुषु तु योग्य इति काक्वा प्रकाशते ।
 न च वाच्यसिद्ध्यङ्गमत्र काकुरिति गुणीभृतव्यङ्गयत्व शङ्बयः
 प्रश्नमात्रेणापि काकीविश्रान्ते : ।

का. प्र. पृ. 172

तब ॰ जब वह कामिनी मेरे पास था ई मेरे क्पाल पर प्रतिबिध्वित मेरी सामी की देखते हुये तो तुम्हारी दृष्टि कुछ और ही थो किन्तु इस समय ६ उसके चल जाने पर ३ में वही हूं, दोनी क्पोल भी वे ही हैं, किन्तु वह दृष्टि नहीं हैं।

यहां पर " तदा " ओर" इदानीम् " इन पदी द्वारा क्रमश : उपनायिका का आगमन और गमन प्रकट होता है । इन दोनो पदी के रूप में ही यहां वाक्य-विशिष्ट्य है । अपने प्रियतम् के प्रच्छन्न अनुराग को जानन वाली नायिका को यह उक्ति है -- वाक्य वैशिष्ट्य के कारण ही यहां व्यञ्जनया प्रकट हो रहा है कि मेरे कपोल पर प्रतिबिध्वित मेरी सखी की देखते तो तुम्हारी दृष्टि कुछ और ही थी किन्तु उसके चले जाने पर वैसी है अनिमंग है नहीं । अनुठी है तुम्हारी यह प्रच्छन्नकामुकता । इन्ह वाच्यवैशिष्ट्य से अन्य अर्थ की प्रतिति का उदाहरण --

उद्देशोऽय सरसकदलीश्रीणशोभातिशायी । कृन्जोत्कषाइ कृरितरमणीविभ्रभो नमेदाया : । किन्यैतस्मिन् सुरतसृहृदस्तन्वि ते वान्ति वाता : येषामग्रे सर्रात कलिताऽकाण्डकोपो मनोभू : ।

है कृशाहि । नमंदा नदी का यह जचा प्रदेश हरे भूरे केलो की पहि क्तयो की शोभा से अतिरमणीय है। इसमें लतागृहों की पुष्पसमृद्धि के कारण कामिनियों के विभ्रम अइ किरत हो जाते हैं और इसमें सुरत में सहायक पवन चलती है जिनके आगे-आगे अनवसर में कीप करने वाला कामदेव चला करता है।

प्रस्तुत पद्य में कामुक अथवा दूती नायिका से कह रही हैं। विशेषणा की विलक्षणता के कारण एक विशेष व्यङ्ग्य " सुरत के लिये प्रवेश करों " की प्रतीति होती हैं। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि वाक्य वेशिष्ट्य और वाच्य-वेशिष्ट्य आपाततः एकसे प्रतीत होने पर भी दोनों में अन्तर होता हैं। जब वाक्य में " तदा " "इदानीम्" आदि ऐसे पदो का प्रयोग किया जाता हैं जो विशेष परिस्थित की व्यञ्जना करते हैं तब वाक्य-वैशिष्ट्य होता हैं। जब वाच्यार्थ के विशेषणों से प्रकरणोपयोगी अर्थों की व्यञ्जना होती हैं तो वाच्य-वैशिष्ट्य होता हैं।

## २६ <u>अन्यसन्निपिवैशिष्ट्य से अन्य अर्थ की प्रतीति का उदाहरण</u> नुदत्यनार्दमना : स्वश्नुमां गृहभरे सकले ।

अणमात्र यदि सन्ध्यायां भवति न वा भवति विक्राम : ।।
कटोर हृदय वाली सास मुभे घर के समस्त कायो मे लगा दिया करती है।
यदि क्षण भर की अवकाश मिलता है तो सायकाल, नहीं तो मिलता
हो नहीं ।

प्रस्तृत पद्य में गुरुजनों के मध्य उपनायक से बात करने में असमयं नायिका सङ्कितकाल को प्रकट करने के लिये अपनी सखी से सास की निन्दा कर रही हैं । यहां वक्ता और बोद्धव्य आदि से मिन्न उपनायक की सिन्निध के कारण इस व्यङ्ग्याये की प्रतीति होती हैं कि " सायकाल हो मिलन का समय है । "

# श्रम्ताववैशिष्ट्य से अन्य अर्थ की प्रतीति का उदाहरण श्रयते समागमिष्यति तव प्रियोध्य प्रहरमात्रेण ।

एवमेव किमिति तिष्ठिसि तत्सिषि, सञ्जय करणीयम् ।।

हैं साली, सुना जाता है कि तेरा प्रियतम आज प्रहरभर में आने वाला हैं

इसिलिये त् यो ही क्यो बैठी है, जो करना है वह करले । उपपित के

निकट जा रही नायिका की कोई साली उसके पित की आगमन की सूचना

दे रही हैं । यहाँ पर अभिसरण के योग्य वेष-विन्यास का प्रकरण हैं ।

अतारव प्रकरणवेशिष्ट्य के कारण " पित के आगमन की सूचना देती ह्यी

सालो अभिसरण का निषंध कर रही हैं । " इस व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति

हो रही हैं ।

## 🗝 🕫 देश वैशिष्ट्य से अन्य अर्थ की प्रतीति का उदाहरण -

अन्यत्र यूय कुसुमावचाय कुरूध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः । नाह हि दूर भ्रमितु समर्थो प्रसीदताय रचितोड्अनलिवं ः ।। अरो सिखयो । तुम कही अन्यत्र पुष्प चयन करो, इस स्यान पर मैं कंरती हू, क्योंकि मैं बहुत दूर तक चलने में समर्थ नहीं हू, मैं तुम्हारे हाथ नोडती हू, तुम प्रसन्न हो नाओं ।

प्रपने उपपित के साथ आयी हुई प्रिय सखी की देखकर कीई नायिका अपनी सखियों से कह रही हैं। यहां पर सखियों की पृष्प चयन के लिये अन्यत्र भेजकर एक स्थान की निर्जन बनाया गया है । अतएव यहां देश वैशिष्ट्य है । यहां पर देशवैशिष्ट्य के कारण " कीई नायिका अपनी प्रिय सखी से गुप्त कामुक की इस एकान्त स्थान में भेजने की बात कह रही हैं" इस व्यङ्ग्यायं की प्रतीति होती है । यहां पर वाच्यार्य का सम्बन्ध सामान्य सोख्या से है तथा व्यङ्ग्यायं का सम्बन्ध प्रिय सखी ई माश्वस्ता ह से है ।

## काल वैशिष्ट्य से अन्य अर्थ की प्रतीति का उदाहरण -

गुरुजनपरवश प्रिया कि भणामि तव मन्द्रभागिन्यहम् ।

अद्य प्रवाम व्रजीस व्रज स्वयमेव श्रोध्यसि करणीयम् ॥

हे गुरुजनो के अभीन प्रियतमा में तुमसे क्या कहा में तो अभागिनी हैं ।

यदि तुम परदेश की जाते हो तो जाओ। मुभे जो करना है। उसे स्वय ही सुन तोग ।

यहां पर विदेश जाने के लिये उद्यत नायक के प्रिति नायिका की यह अकत — अद्य शब्द द्वारा उक्त वसन्तकाल के वैशिष्ट्य से सह्दयों की यह व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति होती है " प्रियतम मैं तो तुम पर ही आश्रित हूं इस समय तुम्हारे विदेश जाने पर मैं जीवित नहीं रहूगी । " प्रस्तुत पद्य में " गुरुजनपरवश " शब्द से गमन की अनिवार्यता, "प्रिय" से दुखोतकटता व्यञ्जित होती हैं ।

🗦 💶 🖹 चेष्टावैशिष्ट्य से अन्य अर्थ की प्रतीति का उदाहरण 😓

आर्थी व्यञ्जना की लक्षण कारिका में आये हुये
"प्रस्तावदशकालांदे : " में आदि पद से चेष्टा का ग्रहण किया गया है ।
मम्मट के अनुसार चेष्टा के वैशिष्ट्य से भी व्यङ्ग्यार्थ का प्रकाशन होता
है ।

उदाहरणार्घ -

द्वारोपान्तिनरन्तरे मिय तया सौन्दयेसारिष्ठया प्रोल्लास्यांस्युग परस्परसमासक्तं समासादितम् । आनीत पुरतः शिरोडशुक्तमभः क्षिप्ते चले लोचने वाचस्तत्र निवारित प्रसरण सङ्कोपिते दोलंते ।।

मेरे द्वार के अत्यन्त निकट पहुचने पर सौन्दर्य की सारभ्त शांभा वाली उसने अपने दोनो उसओं को फैलाकर फिर परस्पर मिला लिया. शिर के आचल को आगे कर लिया. चन्चल नेत्रों को नीचा कर लिया. उस समय वचन का प्रसार रोक दिया । भुजलताओं को सकुचित कर लिया । यहां पर नायिका की चेष्टाओं का वर्णन वाच्यार्थ है -चेष्टा वैशिष्ट्य से गुप्त प्रियतम के प्रति अपना विशेष अभिप्राय प्रकट किया जा रहा है ।

यहाँ पर असमा की परस्पर मिलाने से गात्रस्पर्श, आगे वस्त्र करने से,
गुप्त स्प से आगमन, नेत्र सन्चरण स स्वास्ति का सङ्कित काल, मुख
बन्द करने से शान्तिपूर्वक आगमन, भुजसङ्कीचन से आलिगन आदि
ध्वानित होते हैं।

आयो व्यञ्जना के उपुर्युक्त सभी उदाहरणों में वाच्यार्थ की व्यञ्जकता दिखाई गई हैं । चूकि वाच्य, तक्ष्य आर व्यङ्ग्य तीन प्रकार के अयं होते हैं अतरव आयीं व्यञ्जना वाच्यायंसम्भवा, लक्ष्यायंसम्भवा और व्यङ्ग्यायं सम्भवा इन तीनों भेदों में विभक्त हैं ।

## लक्ष्यार्यसम्भवा आर्थी व्यञ्जना -

जहां लक्ष्यायं व्यन्जिक होता है वहां लक्ष्यायं सम्भवा आयीं व्यन्जना होती है । लक्ष्यायंसम्भवा आयीं व्यन्जना में सर्वप्रयम अमिभा से वाच्यायं की प्रतीति होती है । तत्पश्चात् – मुख्यायं बाभ होने पर लक्षणा में लक्ष्यायं का बोभ होता है । यह लक्ष्यायं ही जहां व्यन्जिक हो वहां लक्ष्यायंसम्भवा आयों व्यन्जना होती है । लक्ष्यायंसम्भवा आयों व्यन्जना लक्षणामूला शाब्दी व्यन्जना में अन्तर्भृत हो जाती है । अतरव इसकी पृयक् स्प में मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि ऐसी कोई शह् का करें तो वह व्ययं है । क्योंकि लक्षणामूला शाब्दी व्यन्जना में लक्षक शब्द व्यन्जक होता है तथा लक्षणामूला आयीं व्यन्जना में प्रयोजनस्प व्यइ ग्यायं की प्रतीति व्यन्जना में प्रयोजनस्प अर्थ से आतिरक्त एक और अर्थ की प्रतीति होती है । अतरव लक्षणामूला आयीं व्यन्जना में प्रयोजनस्प अर्थ से आतिरक्त एक और अर्थ की प्रतीति होती है । अतरव लक्षणामूला आयीं व्यन्जना नाम अन्वयं है । उदाहरणायं –

साध्यन्ती सस्वी सुभग क्षणे-क्षणे द्नासि मत्कृते । सद्भाव स्नेहकरणीयसदृशक ताविद्वरचित त्वया ।।

प्रस्तुत पद्य में कोई नायिका अपनी सखी के शरीर में पीलिमा की देखकर "इसके द्वारा मेरे प्रियं का उपभोग किया गया है। "ऐसा अनुमान करती है। यहां पर अपराधिनी के लिये प्रयुक्त सद्भाव स्नेहकरणीय पद प्रयोग होने के कारण अन्वयानुपपित्त है। अतस्व मुख्यायंबाध हुआ। तत्पश्चात् लक्षणा से प्रयोजन—भूत शञ्जुत्वातिशयरूप व्यङ्ग्य परिस्फुरित होता है। इसके पश्चात् लक्ष्यार्थ से "नायक अत्यधिक भूतें और अविश्वसनीय है तुम भी उसी प्रकार की हो "यह व्यड् ग्यायं प्रतीत होता है । इस प्रकार यहां चतुयं अवस्था मे व्यड् ग्यायं को प्रतीति होती हे। प्रथम अवस्था में मुख्यायं प्रतीति, दूसरी अवस्था में अर्मान्वत अयों का परस्पर ससर्ग, तोसरी अवस्था में मुख्यायं बाध, चौथी अवस्था में व्यड् ग्यार्थ की प्रतीति होतो है । जैसे वक्तृ, बोद्धव्य वेशिष्ट्य से वाच्यार्थसम्भवा आर्थी व्यञ्जना के उदाहरण दियं गये है उसी प्रकार तक्ष्यार्थसम्भवा के भी समभने चाहियं । उपयुंक्त उदाहरण बोद्धव्य वेशिष्ट्य के कारण अनेक अर्थ की प्रतीति का उदाहरण है । यहां पर चूकि बोद्धव्य पुश्चली है अत्रप्व व्यड् ग्यार्थ की प्रतीति हो रही है । यदि नायिका सदाचारिणी होती तो इस प्रकार के दूसरे अर्थ की प्रतीति होती ही नहीं।

## व्यङ्ग्यार्य सम्भवा आधीं व्यञ्जना -

यहां व्यङ्ग्य अयं व्यञ्जन होता है । व्यङ्ग्यायंसम्भवा व्यञ्जना में सर्वप्रयम वाच्याय उपस्थित होता है तत्पश्चात् व्यञ्जना से व्यङ्ग्यार्थ का ब्रांभ होता है । पुन : व्यङ्ग्यार्थ से दूसरा व्यङ्ग्यार्थ भ्वनित होता है उदाहरणाय –

पश्य निश्चलनिष्पन्दा विसिनीपत्र राजते बलाका । निर्मलमरकतभाजनपरिस्थिता शङ्क खशुक्तिरिव ।।

वाच्यायं इस प्रकार हैं -

प्रिय देखों । समिलिनी के पत्र पर बैठी वह बलाका न चलती है न हिलतों है और ऐसी शोभायमान है मानो स्वच्छ नीलम के पात्र पर शङ्ग्लश्कित हो । यहाँ पर निष्पन्दता है वाच्यार्थ है से विस्त्रब्धता व्यङ्ग्य है तथा निर्भयता से निजेनता व्यङ्ग्य है । प्रसङ्ग के कारण इस निजेनता की प्रतीति सहृदय दो प्रकार से कर रहे है । सम्भोग पक्ष मे किसो नायिका के द्वारा सङ्केत स्थान के इच्छुक नायक के प्रति

अत्र मित्रिय रमयन्तया त्वया शञ्जत्वमाचरितमिति लक्ष्यम् ।
 तेन च कामुक विषय सापराध्यत्वप्रकाशन व्यङ्ग्यम् ।।
 काः प्रः द्विः उः पृः 40

व्यक्रजना द्वारा यह द्यांतित किया जा रहा है कि यहां उचित सड् केत स्थान हैं । विप्रलम्भ पक्ष में जब नायक नायिका से कहता है कि तुम यहां नहां आया मैं यहां आया था तब नायिका व्यक्रजना द्वारा यह प्रकट करतो है कि बलाका की निर्भयता से यहां जन-सञ्चार का अभाव द्योतित हो रहा है, अतएव तुम भूठ बोलते हो, तुम यहां नहीं आये। 1

अत्र निष्पन्दत्वेन आश्वस्तत्व तेन च जनरिहतत्वम्, अतः सङ्केत स्थानमंतिदिति क्याचित् किन्चित प्रत्युच्यते । अथवा मिथ्या वदस्ति, न त्वमत्रागतोऽभूरिति व्यज्यते ।

का. प्र. डि. उ. पृ. 48

भ्वनि-सिद्धान्त के संस्थापक आचार्य आनन्दवर्धन ने भ्वन्यालीक मे व्यड ग्यार्थ के स्वरूप का विशद विवेचन किया है । ध्वनिकार ने ललित आर उचित मन्निवंश के कारण सुन्दर प्रतात हाने वाले काव्य में दी अधी की सत्ता स्वीकार की है। 818 वाच्य अर्थ 828 प्रतीयमान अर्थ।1 जिस प्रकार नवीन भवन के निर्माण के लिये आधार-भूमि पहले तैयार की जाती है उसी प्रकार भ्वांनरूपी प्रासाद के निर्माण के लिये भूमिका के रूप में मर्वजनसर्वेय वाच्यायं की आवश्यकता होती है, क्यांकि वाच्य अयं के पृष्ठ पर ही प्रतीयमान नामक अधिक अश प्रतीतिगोचर होता है । बाच्य अर्थ के समान ही प्रतीयमान अर्थ का भी महत्त्व है, अत : उन दोनों की सत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता है । शब्द और अर्थ काव्य के शरीर माने गयं है । अत : शरीर के लिये आत्मा का भी होना आवश्यक है । किन्तु शब्द तो आत्मा हो नहीं सकता अतएव शब्द-भिन्न ही काव्य का आत्मत्त्व होना चाहिय । अयं दी प्रकार के बताये गये हैं। पहला तो वाच्यार्थ, उसमे कोई लावण्य या वैशिष्ट्य नही होता जिससे सहदयजन आकृष्ट हो और काव्य की प्रशसा होवे । दूसरा जो प्रतीयमान अर्थ है वही काव्य की आत्मा है । सह्दयसवद्य प्रतीयमान अर्थ में कुछ एंसी अद्भुत कमनोयता और रमणीयता होती है कि सहृदय आकृष्ट होकर उस काव्य की भूरि-भूरि प्रशसा करते हैं 2 यह कमनीयता ही काव्यार्थ ओर लोकिक अर्थ का भेदक हैं, इस प्रकार वैशिष्ट्यै का हंतुस्वरूप प्रतीयमान अर्थ आतमा की सज्ञा प्राप्त करता है । इसमें वाच्य अर्थ का मित्रण रहता है जिससे भ्रम मे पडकर असहृदय व्यक्ति व्यङ्ग्य अर्थ की सत्ना को नहीं स्वीकार करते हैं, जैसे चार्वाक् लोग शरीर से प्रथक आत्मा

<sup>1.</sup> यांड्यं : सह्दग्रश्लाप्य : काव्यात्मेति व्यवस्थित : । वाच्यप्रतोयमानाश्यो तस्य भदावुभौ स्मृतौ ।। – प्व. 1-2

अत्यन्तसारभ्रतत्वाच्यायमर्थो व्यङ्ग्यत्वेनैव दिशतो न तु वाच्यत्वेन ।
सारभ्रतो ह्यर्थः स्वरब्दानाभभयत्वेन प्रकाशितः सृतरामेव
शोभामावहति । प्रसिद्धिश्चेयमस्त्येव विदग्भविद्धत्परिषत्स् यदभिमततर
वस्तु व्यङ्ग्यत्वेन प्रकाश्यते न साक्षाच्छद्भवाच्यत्वेन ।

<sup>-</sup> ध्व. च. इ. पृ. 576

को मानने में विरोध करते हैं । काव्यास्वाद के पश्चात् विभाग - बुद्धि डारा उस काव्य में दो अयों की प्रताति स्पष्टतया होती है अत : दोनो हो प्रयो की काव्य की आत्मा मानने वाले जन अतत्त्वदशीं है, क्योंकि वाच्य अर्थ काव्य की आत्मा है 1 ध्वनिकार के उक्त आशय की न समभ पानं के कारण माहित्यदपंणकार आचार्य विश्वनाय भी व्यङ् ग्यायं के वाच्य भार प्रतीयमान ये दो भेद दखकर भ्रम मे पड गये । 2 किन्तु लाचनकार कृत व्याख्या में यह भ्रम दूर हो जाता है । <sup>3</sup> वस्तुत : काव्य में वाच्य और प्रतीयमान अर्थ ऐसे मम्पृक्त रहते हैं कि काव्यास्वादन में वाच्य अर्थ भी श्लाप्य हो जाता है और दोनों के भेद में अविवेकी है सामान्य बुद्धि वाने 🥫 जनों को मन्देह हो जाता है और जिस प्रकार मूर्व बालक तपे हुयं लीहपिण्ड को अग्नि ही समभता है उसी प्रकार असहृदय भी काव्य का एक ही अर्थ समभ पात है । इस प्रकार वाच्य और व्यङ्ग्य की पुषक-पुषक मत्ता का प्रतिपादन करने के अनन्तर आचार्य प्रतीयमान अयं का स्वरूप निर्रापन करते हुये कहते हैं कि - प्रतीयमान अयं वाच्य अर्थ सं विलंभण कुछ भिन्न हो होता है जो कि महाकवियों की वाणी में ही होता है । जिस प्रकार अगनाओं में लावण्य प्रसिद्ध आभूषणी और सुन्दर मुख, नाक, कान आदि अवयवां से सर्वथा पृथक् होता है उसी प्रकार प्रतीयमानार्थ सहदयों में अत्यिधिक प्रसिद्ध है और अलकारो तथा प्रतीत होन वाल अवयवी अयात् शब्द और अर्थ से भिन्न होता है । 4

श्लाघनक्रियायाः कर्मभूत एकोर्डशो वाच्यो यस्तस्या हेतुभूतः स प्रतीयमानांश इत्यर्थः । किन्तु प्रतीयमान एवं आत्माः वाच्यस्त्वशः शरीरभृत इति भावः । घवः – बार्लाप्रया टीका पृ. 45

यच भ्वनिकारेणोक्तम्, अर्थः सह्वयश्लाष्यः काव्यातमा यो व्यवस्थितः । वाच्यप्रतोयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ । अत्र वाच्यातमत्व, "काव्यस्थातमा भ्वनिः " इति स्ववचनविरोधादेव अपास्तम । — सा. द. पृ. 18

अ. स एक एवायों द्विशाखतया विवेकिभिविभागबुद्धया विभव्यते । तयाहि तुल्येड्यॅरपत्वे किमिति कस्मेचिदेव सहृदयाः श्लापन्ते । तद्भवितव्यः तत्र केनचिद्धिशेषण । यो विशेषः स प्रतीयमान भागो विवेकिभिविशेषहेतुत्वादात्मेति व्यवस्थाप्यते । वाच्यसवलनाविमोहितहृदयैस्तु तत्पृथग्भावे विप्रतिपद्यते चावकिरिवातमपृथग्भावे ।

<sup>-</sup> भ्व. लो. पृ. 64

प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वोस्त वाणीषु महाकवीनाम् ।
 यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्त विभाति लावण्यमिवाङ् गनास् ।। भवः 1-4

यह प्रतीयमानाथ समस्त अवयवा सं व्यितिरिक्त सह्दयों के लिय अमृत तुल्य कुछ विनक्षण ही तत्त्व है। यिंद कोई कहे कि लावण्य केवल अवयवों की निदीषता और आभूषित होना ही है तो यह अनुचित है क्योंकि काणत्वादि दोष सं शून्य, सुडौल शरीरावयवो वालो तथा अलकारों से सुसिष्जित अगना होने पर भी " यह लावण्य शून्य है " तथा वैसी न होने पर भी अयांत् आभूषणों से अलकृत न होने पर भी सह्दयों के आकर्षण का केन्द्र बन जातों है और यह " लावण्यामृत चिन्द्रका " है इस प्रकार कहा जाता है । इस प्रकार लावण्य समस्त अगों में निवास करता हुआ भी सबस व्यितिरिक्त होता है तथा वाच्यार्थ व्यितिरिक्त प्रतीयमानार्थ का समावंश अनकारों तथा शब्द और अयं में नहीं हो सकता । इसी सिद्धान्त पर अलकारों तथा शब्द और अयं में नहीं हो सकता । इसी सिद्धान्त पर अलकारिको और ध्विनवादियों का मतभेद है । आलकारिको के अनुसार जिम प्रकार सुन्दर विनता का मुख भी बिना अलकारों है आभूषणों है के अच्छा नहीं लगता उसी प्रकार अलकारों के बिना काव्य की शोभा नहीं बदती, में और ध्विनवादी के अनुसार लावण्यस्थानीय प्रतीयमान अयं प्रधान और अलकारादिक गौण है ।

प्रतीयमान अयं महाकवियों के काव्य में होता है तथा रिसक्जनों की ही प्रतीत होता है । यह अर्थ स्वस्वितिस्छ है । अतएव इसके अस्तित्व की कीई अस्वीकार नहीं कर सकता है । महाकवियों की वाणी में जब यह अर्थ प्रस्नोवत होता है तभी उनकी अलोकसामान्य प्रतिभा भी प्रकट होती है । 2 सामान्य व्यक्ति तो वाच्यार्थ द्वारा ही व्यवहार करते हैं किन्तु महाकवियों की वाणी में व्यड् ग्यार्थ का सौन्दर्थ 'रहता है । यह प्रतीयमान अर्थ ही काव्य की आत्मा है, उदाहरणार्थ आदिकवि बालमीकि के काव्य में, कीन्य नामक पक्षियों के जोड़े के वियोग से उत्यित शोक ही इलोक रूप में परिणत हो जाता है । उरामायण में जो करण रस है

स्पकादिरलकारस्तयान्यैबंहुभोदित : ।
 न कान्तमपि निर्मुष विभाति वनिताननम् ।।

<sup>-</sup>काव्यालकार 1 | 13

<sup>2.</sup> सरस्वती स्वादु तदर्यवस्तु निः ध्यन्दमाना महतां कवीनाम् । अलोकसामान्यमभिव्यनाक्त परिस्फरन्त प्रतिभाविशेषम् ।।

<sup>-</sup> **પ્વ. 1-6** 

काव्स्यातमा स एवायंस्तया चादिकवेः पुरा ।
 केंग्न्यद्भन्ववियोगोत्यः शोकः श्लोकत्वमागतः ।।

<sup>-</sup> 頃. 1-5

उसका स्यायो भाव शाक ही है । इसके लिये महाकवियों की प्रयत्न नहीं करना पड़ता है आपत् चतुर्विक् स्फुरित होने वाली प्रतिभा की भगवती मरम्वती स्वय ही प्रवाहित करती है । यही कारण है कि कारित्वास. बाल्मीकि आदि के समान दो-तीन या पांच-छ: ही कवि मिलेग । जब र्काव का अन्तः करण किसी भावना से भर जाता है तो वह हवय में नहीं ममाता और स्वतः उसकी वाणी में प्रवाहित होनं लगना है जिससे दिव्य आनन्द प्राप्त होता है । इस दिव्य आनन्द को ब्रहमानन्द सहांदर कहा गया है किन्तु कवियों के आनन्द तथा योगिया के आनन्द में अन्तर है । 2 कवि भारती एक दूध देने वाली गाय है जिस प्रकार गाय अपने बच्चे की भूख शान्त करने के लिये अपने यन से स्वय ही दूध बहाने लगती है उसी प्रकार रामको की रस-सम्बन्धी तृष्णा शान्त करने के लिये स्वयम् ही कविवाणां रसस्पी दूध की प्रवाहित करने लगती है । योगी लोग ब्रह्म के साक्षात्कार के लिये साधन, तप करके जिस आनन्दरूपी दूध की दुहते हैं उसमें रसावेश नहीं होता क्यों कि वह बलात् आनन्द प्राप्त होता है । किसी भी काव्य की सफलता तभी होती है जब कि नायक, कवि और सह्दय का समान अनुभव होता है । अतरव महाकवियो की उस प्रतिभा को जानने के लिये काव्यपरिशोलको में भी सहदयता अपेक्षित होती है ।

प्रतिभा का अयं है——अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम बुद्धि । प्रतीयमान अर्थ वाच्य अर्थ से सर्वथा विलक्षण होता है । अतः वाच्य—वाचकमात्र के ज्ञान से प्रतीयमान अर्थ का बोध नहीं होता अपितु पाठक को काव्यार्थनत्ववेत्ता होना चाहिये । 3

यद्यपि महाकवियों के काव्य में व्यङ्ग्य-व्यञ्जक का प्राभान्य होता है फिर भी उसके आश्रय वाच्यवाचक भाव का भी आश्रय लेना पडता है । जिस प्रकार प्रकाश के लिये हम दीपक की जलाने का प्रयत्न करते

<sup>1.</sup> परस्वादानेच्छाविरतमनसो वस्तु सुकवे : । सरस्वत्येवैषा घटयति यथेष्ट भगवती ।।

頃. 4 - 17

वाग्धेनुर्दुग्ध एत हि रस यद्बालतृष्या ।
 तेन नास्य सम : स स्याद् दुह्यते योगिमिहिय : ।।
 ध्व. लो. प्र. उ. पु. 93

शब्दायंशासनज्ञानमात्रेणैव न वेद्यते ।
 वंद्यते स तु काव्यायंतत्वज्ञैरेव केवलम् ।।

ष्व. 1 - 7

है उसी प्रकार व्यङ्ग्याय के प्रकाशन के लिये कियों की वाच्यायें के लिये भी प्रयन्न करना पड़ता है । 1 वाच्य और व्यङ्ग्य का सम्बन्ध पवार्य और वाक्यायें के समान होता है । जिस प्रकार पदार्यज्ञान के जारा वाक्यायें का बीध होता है, किन्तु पदार्थ का अपने सामर्थ्य के जारा ई माकांक्षा, सीन्नाध, योग्यतावशात् ई वाच्यार्थ का प्रकाशित करते हुये भी वाक्यायें की प्रतीति के समय पृथक् रूप से अस्तित्व नहीं होता उसी प्रकार वाच्यार्थ के जारा जब व्यङ्ग्यायं की प्रतीति होती है उस समय वाच्यार्थ का पृथक् अस्तित्व नहीं होता और व्यङ्ग्यार्थ काव्यानुशोलनाभ्यासवशात् विश्वसिम्त्रमनामुकुर वाले सह्दयां की तस्वार्यदिशिनी बुद्धि में तुरन्त ही अवभासित होने लगता है । 2 अत्रय्व काव्य में वाच्य और वाचक का प्रयोग केवल व्यङ्ग्यार्थ के साधन के रूप में किया जाता है, जो मामधा, लक्षणा से पृथक् व्यञ्जना वृत्ति जारा अभिव्यक्त होता है । यह प्रतीयमानार्थ ही काव्य का परम माधुर्य है ।

प्रतोयमान अर्थ एक अनुपमः रमणोय एव सौन्दर्य वर्धक अर्थ है । मानन्दवर्धन के अनुसार अलङ् काररहित तथा अलङ् कारयुक्त दोनो ही प्रकार के काव्य में व्यङ् ग्यायंकृत शोभा स्त्रियों में लज्जा के समान एक महन्वपूर्ण आभूषण है 3 इस व्यङ् ग्यार्थ में ऐसा चमत्कार है कि अलकार भी इस व्यङ् ग्यार्थ का स्पर्श पाकर कृतकृत्य हो जाते है तथा अद्भुत

मालोकार्यी यथा दीर्पाशस्त्रायां यत्नवाञ्जनः । तदुपायतया तद्वदयं वाच्ये तदादृतः ।।

দ্ব. 1 - 9

यद्या पदार्थद्वारंण वाक्यार्थः सम्प्रतीयते ।
 वाच्यार्थपूर्विका तद्वत्प्रतिपत्तस्य वस्तुनः ।।
 स्वसामर्थ्यवशंनैव वाक्यार्थं प्रतिपादयन् ।
 यद्या व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते ।।
 तद्वत्मचेतसां सोडर्थो वाच्यार्थविमुखातमनाम् ।
 खुद्धौ तत्वार्थदिशिन्यां भटित्येवावभासतं ।

**V**河. 1-10,11,12

मुख्या महाकविगिरामलकृतिभृतामि ।
 प्रतीयमानच्छायैषा भृषा लज्जैव योषिताम् ।।

ध्व. 3 - 37

रमणीयता का प्राप्त होते हैं । 1 प्रतियमानकृत शोभा लज्जा के समान है। क्योंकि यह गोपन का सार अर्थात् सोन्दर्य का प्राण है । आभूषण से युक्त स्थियों का लज्जा ही मुख्य आभूषण है । प्रतियमानकृत शोभा को स्थियों के लज्जा रूप आभूषण की उपमा दी गई है इसके दा कारण है एक तो लज्जा में गोपन की प्रवृत्ति होती है । लज्जाल स्थियों जब अपने भाव की रिपातों है तो उनमें एक सान्दर्य आ जाता है यहीं सन्दियें लज्जा का प्राण है । व्यङ्ग्यार्थ में भी किंदा जिस बात की कहना पाहता है वह उस रूप में न कहकर उसे रिपा कर कहता है । दूसरा कारण यह है कि स्थियों चाहें कितने भी आभूषण क्यों न पहन ले जब तक उनमें लज्जा नहीं वे आकर्षक नहीं लगेगी और यदि आभूषण न भी पहने हो और उनमें लज्जा हो तो वे सुन्दर लगतों है । इसी प्रकार अलकारों का काव्य में होना न होना उतना महत्व नहीं रखता जितना प्रतीयमान का सीन्दर्य । 2 प्रतीयमानार्य भी वस्तु के चारत्व की प्रतीति के लिये स्वशब्द द्वारा अनिभिष्य है । इसी विचार को नरेन्द्रप्रभस्ति ने इस प्रकार व्यक्त किया है—

प्रनृद्घुष्टः शब्देरय च रचनातः स्फुटरसः पदानामर्थात्मा जयित कवीनां बहुमदम् । यया किन्यित् किन्यित् पवनचललोलाञ्चलतया कुचडन्द कान्ति किरति न तथोद्घाटितमुरः ।। <sup>3</sup>

अत्यन्त सारभूत यह अयं स्वशब्द द्वारा अर्नाभभेय होकर व्यड् ग्यत्वेन प्रकाशित होता हुआ अतीव शोभा को प्राप्त करता है । आचार्य आनन्दवर्धन ने तो यहां तक कह दिया है कि सह्दयह्दयहारी काव्य का वह प्रकार ही नहीं है जिसमें प्रतीयमान अर्थ के सस्पर्श के कारण सौन्दर्य

वाच्यालकारवर्गोऽय व्यङ्ग्यांशानुगमं सति ।
 प्रायंणेव परा छायां विभल्लक्ष्यं निरीक्ष्यते ।।

ਪ੍ਰ. 3-36

प्रतीयमानकृता छाया शोभा, सा च लञ्जासदृशी गोपनासारसौन्दर्यप्राण-त्वात् । अलङ्कारभारिणीनार्माप नायिकानां लञ्जा मुख्य भूषणम् ।
 भ्वः लोः पृः 506

मलकारमहोदिध : - पृ. 300

नहीं हो । निश्चय हो यह उत्कृष्ट काव्य रहस्य है । 1

इस प्रतियमान के दो भेद हैं- \$1 \$ तौकिक \$2 \$ काव्यव्यापारैकगोचर 1<sup>2</sup> लौकिक व्यड्.ग्य व है जो कभी-कभी स्वशब्दवाच्य हो जाते हैं। जैसे -

> जीविताशा बलवती भनाशा दुर्बला मम । गच्छ वा निष्ठ वा कान्त स्वावस्था तु निवेदिता ।।

प्रस्तृत पद्म में नायिका पित से कहती है " आप यात्रा जाय या न जाये " । यह वाच्यार्थ न ही विधिपरक है न ही निषंधपरक है किन्तु इसमें व्यङ्ग्यार्थ है " आप यात्रा न जाइय " जा कि निषंधपरक है । नायिका इस अय का शब्दो द्वारा भी कह सकती थी । इस लौकिक व्यङ्ग्य के अन्तर्गत वस्तु ध्वांन और अलकार ध्वांन आते है । प्रतीयमान अयं का दूसरा भेद जो काव्यव्यापारैक गोचर है, यह स्वप्न में भी स्वशब्दवाच्य नहीं हो सकता । 3 विभाव, अनुभाव की सवलना से जिसका आस्वादन किया जाता है वह रसस्य व्यङ्ग्यार्थ है । वास्तव में यह व्यङ्ग्यार्थ ही काव्य की आत्मा है । 4

 सर्वथा नास्त्यंव सह्दयहृदयहारिण : काव्यस्य स प्रकारो यत्र न प्रतीयमानार्थसस्पर्शेन सौभाग्यम् । तिदद काव्यरहस्य परिमिति मूरिभिभावनायम् ।

भ्व. तृतीय उद्योत- पृ. **5**06

 तत्र प्रतीयमानस्य तावद् झौ भेदौ - लौकिक : काव्यव्यापारैकगांचरश्चेति ।

ਪਕ. **ਗੇ. ਸ਼. ਤ.** ਸ੍ਵ. 50

यस्तु स्वप्नंऽपि न स्वशब्द वाच्यः ---- स काव्यव्यापारैकगोचरो
 रसध्विनिरिति ।

ਪਕ. लो. प्र. **3.** 50

 क्षेत्रक्ष तत्प्रयोगे विभावाद्यप्रयोगे तस्याप्रतिपत्तेस्तदप्रयोगेइपि विभावादिप्रयोगे तस्यप्रतिपत्तेश्चेत्यन्वयव्यक्तिरंकाभ्यां विभावाद्यभिभानद्वारेणैव प्रतीयते इति निश्चीयतं ।

का. प्र. प. इ. पृ. 238

३ व ३ काव्यस्यात्मा स एवार्यः

भ्व. प्र. उ. कारिका 5

#### उदाहरणार्य -

गुरमभ्यगता मया नताङ्गी, निहता नीरजकारकण मन्दम् । दरकुण्डलताण्डव नतभूलतिक, मामवलाक्य घूणितासीत् ।।

इस पद्य का अर्थ है गुरुजनों के अभ्य बेटी अपनी प्रियतमा पर मैंने भीरें से कमन की कली से प्रहार किया तब मुभे देखकर अकुटों भग करते हुये इस प्रकार सिर हिलाया कि उसके कुण्डल नर्तन करने लगें । इस पद्य में "पूणिता " इस एक पद में कितना अर्थ छिपा है । यह " कैसी विकाता " । कुछ तो समय का भ्यान रखना चाहिये । इस रूप में नायिका का काप और उस कीप में भी नायिका के सौन्दर्य में वृद्धि, जिसे देखकर नायक की आनन्द हुआ एवं इन दोनों भावों के सयोग से प्रतीत होन वाली उस युगल की प्रीति का सहदय आस्वादन करते हैं । इस छिप हुये व्यङ्ग्यार्थ का आस्वादन शब्दतः कह देने से क्वापि सम्भाव्य नहीं है । अतएव यह भ्वनि भेद स्वशब्द वाच्य नहीं हो सकता । इस प्रकार से प्रतीयमानार्थ के कुल तीन भेद हो जाते हैं :-

\$1.\$ वस्तुरूप प्रतीयमान अर्थ

इ.2.३ अलड-काररूप प्रतीयमान अर्थ

इ3 इसादिस्य प्रतीयमान अर्थ

भ्वन्यालोक में प्रतीयमान के उक्त तीनों ही भेदों के वाच्यिमिन्नत्व का विशद विवेचन उपलब्ध होता है । भ्विनकार के ही आधार पर वाच्य और व्यङ्ग्य के भेद की आगे प्रतिपादित किया जा रहा है--

## 🛚 🚉 वस्तुरुप प्रतीयमान अर्थ -

यह लौकिक प्रतीयमान अर्थ हैं, क्योंकि यह वाच्यत्व की अवस्था में भी रह सकता है । प्रतीयमान अर्थ वाच्य अर्थ से सर्वथा विलक्षण होता है । अतएव इसका अपलाप नहीं किया जा सकता । कही पर वाच्यार्थ विधिक्ष तो व्यङ्ग्यार्थ निषेधक्ष होता है तथा वाच्यार्थ निषेधक्ष तो विधिक्ष है और व्यङ्ग्यार्थ निषेधक्ष है ।

भ्रम भार्मिक विश्रव्ध सः शुनकोडय मारितस्तेन । गोदावरीनदीक्ललताहनवासिना दृप्तसिहेन ।। यहां पर वाच्यार्थ है कि " है भार्मिक । अब तुम विश्वस्त होकर भ्रमण

करों । गोंदावरी तट पर भियत कुञ्ज में रहने वाले उस उद्धत सिंह ने माज उम कुले की मार डाला । " किन्तु इम मर्थ की जानकर सह्दयो को तत्वावभागिमनो बुद्धि विश्रान्त नहीं होतो और उन्हें एक रमणीय अर्थ की प्रताति होती है । जो वाच्यायं के बिल्कुल विपरीत है । अर्थात् निषेधपरक हैं। व्यइ ग्यार्थ इस प्रकार है-अभी तक तो यहां पर कुत्ता ही रहता था अब यहां पर मिह भी आ गया है इसलिय कभी भूल कर भी यहां मत भाना । इस प्रकार भ्रमणविणि यहां पर वाच्य है तथा भ्रमणाभाव व्यड. य हैं। यदि यहां पर अभिभावादी कह कि दोनों ही अर्थ वाच्य है तो मम्भाव्य नहीं, क्यांकि विधि और निष्ध दोनी एक साथ नहीं ही सकते । यदि कहें कि दोनों अर्थ क्रमशः होते हैं तो अभिभा तो एक अर्थ ह वाच्यार्थ 🕫 देकर विश्रान्त हो जायेगी. क्योंकि " विशेष्य नामिधा गच्छेन् श्रीणशक्तिविशेषणे " इस न्याय से एक बार विरत हुयी अभिभा पुनः प्रवृत्त नहीं हो सकती । लक्षणावादी यदि कहे कि उक्त उदाहरण में विधि भीर निषेध में परस्पर विरोध-सम्बन्ध के द्वारा विपरीत लक्षणा से द्वितीय अर्थ निकलेगा तो वह भी सम्भाव्य नहीं है क्योंकि विपरीतलक्षणा उसी म्यल में होती है जहां पर तक्यार्थ प्रमाणान्तर से उपपन्न ६ पूर्विसिद्ध ई होता है । जैसे "उपकृत बहु तत्र किमुच्यते" मे लक्ष्यायंभूत अपकार अयं पूर्वीसन्द्र हैं। बिना इसके जाने कि शत्रु न वक्ता का अपकार किया है कोई विरोध नहीं होगा । अतरव यह पदार्थी में परस्पर विरोध नहीं है अपितु अन्वय में हैं । किन्तु प्रकृत उदाहरण में भ्रमणनिषेध की लक्ष्यार्थ माना जायं तो यह पूर्वीसद्ध नहीं है। अतएव इसका प्रश्न ही नहीं उठता। यह व्यङ्ग्यार्थ तात्पर्या वृत्ति द्वारा भी गम्य नही है क्योंकि इस तात्पर्या वृत्ति के द्वारा " भ्रमण करो " इस विधिरूप वाच्यायं के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्रतीत होता क्योंकि तात्पर्यो वृत्ति द्वारा अन्वयमात्र की प्रतिपत्ति होती है । इस प्रकार तुरीयावृत्ति व्यञ्जना द्वारा ही व्यङ्ग्यार्थं की प्रतीति होती है । उपुर्वक्त विवेचन से आचार्यं ने व्यङ्ग्यार्यं का वाच्यार्यं से पार्यक्य प्रदर्शित किया है ।

इसके अनन्तर भ्वनिकार दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । जिसमें वाच्यार्थ निषेधक्य है और व्यङ्ग्यार्थ विधिक्य है ।

> श्वश्र्रत्र शेते अत्राह दिवसक प्रलोक्य । मा पर्यिक राज्यन्भ शय्यायामावयो : शयिष्ठाः ।। प्रस्तुत पद्य का वाच्यार्थं हैं—" हे प्रयिक । दिन योडा ही शेष

रह गया है मतएव भलीभांति देखला । यहां पर मेरी सास साती है और इस स्थान पर में सांतो हू । हे राज्यन्थ । कही हम लोगो की चारपाई पर न आ गिरना । यहां पर नायिका तरूणो है और प्रीषितपतिका भी। मतएव पायक के दर्शन से जो उसके हृदय में कामांकर उत्पन्न हुआ उसका अनुकूल परिस्थिति के कारण बढ़ जाना स्वाभाविक था । इसलिये नायिका ने चारपाई पर आने का निषंध करते हुये उसकी कामवासना की तृप्त करने की अनुमति दे दी । इस प्रकार " आवयोः शययायां मा निर्मंध्यिम " यह निषंधस्प वाच्यायं है । किन्तु महृदयों की नायिका का " यथेष्ट मम् शय्यायामव स्विपिह " यह विधिस्प व्यड्ग्यायं प्रतीत हो रहा है । इस प्रकार इस उदाहरण में भी वाच्य और व्यड्ग्य का स्वस्प भेद स्पष्टतः लक्षित हो रहा है

आगं आचार्यं नं ऐसा उदाहरण दिया है जिसमें वाच्यायं विधिरूप आर व्यङ्ग्यायं अनुभवरूप है ।

> त्रज ममेवसस्या भवन्तु निः श्वासरोदितव्यानि । मा तवापि तया बिना दाक्षिण्यहतस्य जनिषत ।।

यहां पर वाच्यार्थ है - " तुम उसी मेरी सपत्नी के पास जाओ । मुभं अकले ही गहरी श्वासे लेना पड़े और रोना पड़े । उसके वियोग में तुम्हें क्यों वाक्षिण्य के वण्ड के रूप में निश्श्वास और रोवन का कष्ट सहना पड़े । व्यड् ग्यार्थ इस प्रकार है - " तुम्हारे गोअस्खलन और मुखराग को देखकर में समभ गई कि तुम मुभसे प्रेम नहीं करते वास्तव में तुम उसी सपत्नी का चाहते हो । तुम केवल पूर्वकृत अनुपालनरूप वाक्षिण्य से ही आतं हो अतः तुम सर्वया शठ हो । यहां पर खिंगडता का गाढमन्युरूप अभिप्राय ही व्यड् ग्य है । अतरव यह विधिनिषंभ दोनों से भिन्न है. क्योंकि न तो नायिका जाने का निषेभ करती है और न ही अन्य कोई बात कहती है । में

<sup>1.</sup> अत्र व्रजेति विधिः । न प्रमादादेव नायिकान्तरसङ् गमन तव अपित् गाढानुरागात् येनान्यादृङ् मुखरागः गोत्रस्वलनादि च केवलम् पूर्वकृतानुपालनात्मना दाक्षिण्येनैकस्पत्वामिमानेनैव त्वमत्र स्थितः तत्सर्वया शठोऽसीति गाढमन्युरूपोऽय खण्डितनायिकामिप्रायोङ्गत्र प्रतीयते । न चासौ वच्यामावरूपो निषेधः नापि विध्यन्तरमेवान्यनिषेधामावः ।

<sup>–</sup> ਪਕ. ਲੀ. ਪ੍ਰ. 73

प्रपृयंक्त उदाहरण के विपरांत कभी-कभी वाच्य निषंधपरक होता है आर व्यङ्ग्य न ही विधिरूप और न ही निषंधरूप ।

> प्राथयं तावन्त्रसीद निवर्तस्व मुखराशिष्यात्सनाविलुप्ततमोनिवहे । अभिसारिकाणां विधन करोष्यन्यासामपि हताशे ।।

प्रस्तृत पद्य का वाच्याय है – ई नायक कहता है ई मैं प्रायंना करता हूं कि तुम मत जामो क्यांकि तुम्हार मुख्यन्त्र की चांदनों से अन्धकार का समूह विलुप्त हो रहा है और हे हताशे । तुम अन्य अभिसारिकामों के अभिसार में भी विष्न कर रही हो । इसका व्यङ्ग्यायं इस प्रकार है— " नायक नायिका की प्रशसा करके उसे प्रसन्न करना चाहता है । वह नायिका को अपना परिचय देकर यह अभिप्राय व्यक्त करना चाहता है कि वह भी उसी के घर जा रहा है । अब तुम चाहो तो उसके घर चलों या अपने घर लीट चलों । यह अच्छा हुआ कि तुम मार्ग में मिल गई नहीं तो हम दोनों को निराश होना पडता । " इस प्रकार यहां व्यङ्ग्य चाहुकारितापरक है ओर अनुभयक्ष हैं ।

वाच्य और व्यङ्ग्य का स्वरूप - भेद देखने के पश्चात् अब इन

सस्य वा न भवति रोषां दृष्टवा प्रियायाः सत्रणमभरम् । सभ्रमरपद्माम्राणशीले वारितवामं सहस्वेदानीम् ।।

इस उदाहरण में वाच्यार्य है - 8 सखी कह रही है 8 अपनी प्रियतमा के व्रणपूर्ण अधर को देखकर किसकी क्रोध उत्पन्न नहीं होगा । मैंने तुम्हें मना किया या कि इस अगर से युक्त फूल को मत सूची, किन्तु तुमने सूच ही लिया । अब इस समय उसका दुष्परिणाम सहो ।

ਪਕ. ਲੀ. ਹ੍ਰ. 75

तंनायमत्र भावः – काचित्रभसात्प्रियतममीभसरन्ती तद्गृहाभिमुखमागछना तंनव हृदयवल्लभंनैवमुपश्लोक्यते अप्रत्यभिज्ञानच्छलेन अत एवात्मप्रत्यभिज्ञापनार्थमेव नर्मवचन हताश इति । अन्यासां च विष्न करोषि तव चेप्सितलाभो भविष्यतीति का प्रत्याशा । अतएव मदीय वा गृहमागच्छ त्वदीय वा गच्छावेत्युभयत्रापि तात्पर्यावनुभयस्पो वल्लभाभिप्रायश्चाट्वातमा व्यङ्ग्य इत्यंव व्यवतिष्ठते ।

यह वाच्याये तो सभी श्रोताओं के प्रति एक ही होगा। किन्तु व्यड् ग्यार्थं प्रत्येक श्रांता की भिन्न-भिन्न प्रतीत होगा । नायक के प्रति व्यङ्ग्य होगा - यह भ्रमर के द्वारा नायिका के अभर पर क्षत बना दिया गया है, वास्तविक रूप में नायिका अपराधिनी नहीं है । अतएव तुम कीं भ की सहन करी प्रयांत् क्राधित न हो । उसके अपराध की शङ्का करने वाले पड़ीोसयों के विषय में व्यङ्ग्याय होगा - नायिका वास्तव मे दुर्ष्यारिया नहीं है, भ्रमरदश की देखकर पति की क्रीप आ गया है। उपपति के प्रति व्यङ्ग्यायं होगा - तुमसे प्रच्छन्न प्रम करने वाली नायिका का आज तो मेने बचा लिया किन्तु फिर कभी ऐसा नहीं करना । सपत्नी के प्रति व्यङ्ग्यायं होगा -- नायिका नायक की प्रियतमा है अतः प्रभरक्षत की देखकर क्रीभ प्राना स्वाभाविक है । वास्तविकता जानने पर वह क्रोध नहीं करेगा । अतः तुम्ह हिषत नहीं होना चाहिये । नायिका के प्रति व्यङ्ग्याय है -- तुम नायक की प्रियतमा हो इसलिये नायक की अभरक्षत देखकर क्रोभ आ गया है । अतः तुम्ह सपत्नियों के अभ्य लघुता का भाव नहीं लाना चाहिय । सह्दयों के प्रति व्यङ्ग्यायं है कि देखों में कितनी निपुण हू मैंने बात बनाकर इस नायिका की बचा लिया । यहाँ पर वाच्यायं का विषय अपराधिनी नायिका है किन्तु व्यङ्ग्यार्थ के विषय उपपति, नायक, सपत्नी आदि अनेक हैं । विषय भेद के कारण व्यङ्ग्य भा अनेक है । 1

काचिदिवनीता कुतिरचत् खाँण्डताभरा निरिचततत्सिविभसिनिभानं तद्भतीरि तमनवलांकमानयंव क्याचिद्विद्यभस्ख्या तद्वाच्यतापरिहारायैवमुच्यते सहस्वेदानीमिति वाच्यमिवनयवतीविषयम् । भर्तृविषय तु-अपराभो नास्तीत्यावेद्यमान व्यइ्ग्यम् । सहस्वेत्यपि च तद्विषय व्यइ्ग्यम् । तस्यां च प्रियतमेन गाढमुपालभ्यमानायां तद्वयलीकशा हिः कतप्रातिवेशिकलाकविषय चाविनयप्रच्छावनेन प्रत्यायन व्यङ्ग्यम् । तत्सपत्त्यां च तद्वपालम्भतदिवनयप्रहृष्टायां सौभाग्यातिशयख्यापन प्रियाया इति शब्दबलादिति सपत्नीविषय व्यङ्ग्यम् । सपत्नीमभये इयता खलीकृतास्मीति लाभवमात्मिन ग्रहीत् न युक्तम् प्रत्युताय बहुमानः । सहस्व शोभस्वेदानीमिति सखीविषय सौभाग्यप्रख्यापन व्यङ्ग्यम् । प्रदेशता व्यङ्ग्यम् । प्रदेशता तद्वपालमेन्द्रानिपाने विभय इति तच्चौर्यकामुक्तविषय सम्बोभन व्यङ्ग्यम् । प्रकटरदनदशनविधिनं विभय इति तच्चौर्यकामुक्तविषय सम्बोभन व्यङ्ग्यम् । इत्य मयैतदपह्नुतमिति स्ववैदग्ध्यख्यापन तटस्यविदग्धलोकविषय व्यङ्ग्यम्। इत्य मयैतदपह्नुतमिति स्ववैदग्ध्यख्यापन तटस्यविदग्धलोकविषय व्यङ्ग्यमिति । इत्य मयैतदपह्नुतमिति स्ववैदग्ध्यख्यापन तटस्यविदग्धलोकविषय व्यङ्ग्यमिति ।

उस्त विवेचन से वाच्याय से व्यङ्ग्यार्थ का भेद सुस्पष्ट हो जाता हैं । यह तो हुमे वस्तु स्प व्यङ्ग्याय की वाच्यार्थ से पृथकता । अब नोकिक व्यङ्ग्य के ही दूसरे भेद अयात् अलङ्ग्कार ध्वीन का वाच्यार्थ से भेद दिखाया जा रहा है—

## अलङ् कारस्य प्रतीयमान अर्थ -

यह भी लोकिक प्रतीयमान प्रर्थ है । इसमे व्यङ्ग्यापं अलड . कार के रूप में प्रकट होता है । वस्तुरूप प्रतीयमान अर्थ की तरह यह भी वाच्यमह हो सकता है । किन्तु अलंड्-कारस्य मे प्रतीयमान अर्थ तभी सम्भाव्य हे जब व्यइ. ग्य अलइ. कार ही प्रधान हो, क्योंकि रूपक. अपह्नुति आदि अलङ् कारो मे भी उपमा अलङ् कार व्यङ् ग्य रहता है किन्तु उपमा प्रधान न होकर रूपक आदि अलङ्कारो का उपस्कारक हो हाता है । आचार्य उद्भट ने रूपकादि अलंड कारी की वाच्यता के साय-माय प्रतोयमानता भी स्वोकार की है । 1 सादृश्यमुलक सभी अलङ्कारो मे उपमा व्यङ्ग्य हाती है । अप्पय्य दीक्षित के अनुसार-" उपमा एक नदी के समान होती है जो कि विचित्र प्रकार की भूमिकाओं इ. सपक, अपहतृति के भेदो ई की प्राप्त कर काव्य रूपी रङ्गमन्य पर नाचनी हुयो रसला के चित्त की अनुरिज्जित करती है। आचार्य भामह ने भी सभी अलङ्कारी में वक्रीकित की व्यङ्ग्यता की स्वीकार किया है।2 प्रकार अलकारो की व्यङ्ग्यता सिद्ध करने भे आचार्य की परिश्रम नहीं करना पड़ा। आलंड कारिकों के मत में रूपकादि प्रतीयमानगर्भता तो स्वीकार की गई किन्त उनकी वाच्यलङ् कारविषेष के रूप में ही ग्रहण किया गया है । ध्वनिकार आचाय

प्रन्यत्रं वाच्यत्वेन प्रसिद्धो यो स्पनादिरलङ् नारः सो ८ न्यत्र प्रतीयमानतया बाह्नत्येन प्रदिशतस्तत्रभवद्भिभैट्टोद्भटादिभिः । तथा च ससन्देहादिष्पमारूपकातिशयोक्तीनां प्रकाशमानत्व प्रदर्शितम् इत्यलकारान्तर स्यालकारान्तरे व्यङ् ग्यत्व न यत्नप्रतिपाद्यम् ।

म्पकादिरलङ्कारवर्गो यो वाच्यतां त्रितः । स सर्वो गम्यमानत्व विभद्भूम्ना प्रदर्शितः ।।

<sup>-</sup> भ्व. 2।26 पृ. 278-279

सैषा सर्वेव वक्रोक्तिरनयायो विभाव्यते ।
 यत्नोडक्यौ कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया बिना ।

<sup>-</sup> काव्यालङ्. कार 2 185

भाषायं भानन्दवर्धनं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जहां पर वाच्यालड् कार में भिन्न व्यड् ग्य अलड् कार की प्रतीति तो हो किन्तु वहां पर वाच्यालड् कार व्यड् ग्यपरक न हो वह ध्विन का मागं नहीं माना जाता । भ अत्रप्व जहां पर व्यड् ग्य अलड् कार प्रधान हो वहीं पर अनड् कार प्रधान हो वहीं पर अनड् कार प्रधान में रूपकध्विन का उदाहरण द्रष्टव्य है—

तावण्यकान्तिरिप्रितिदङ्ग्सुलं भिमन् स्मरे**ड**भुना तव मुखं तरलायताक्षि । अभि यदीत न मनागपि तेन सन्ये सुव्यक्तमेव जलराशिरय प्रयाभिः ।।

इस पद्म का वाच्यायं हे-- है तरल और आयत नंत्रो वाली । लावण्य और कान्ति में दिशाओं के मुख को भर देने वाले तुम्हारे इस मुख के इस ममय विडसनशील होने पर यह ममुद्र कुछ भी क्षीभ को नही प्राप्त हो रहा है, अतः मै समभता हू यह स्पष्ट ही जलराशि ३जडराशिः है । लावण्य का अर्थ है-सस्थान का सौन्दर्य और कान्ति का 'मर्थ हैं-प्रभा । नायिका के सोन्दय के कारण दिइ. मण्डल हुद्य बना दिये गर्य है । अब क्रोध के शान्त होने पर जबकि उसका मुख प्रसन्न है उसे देखकर भी यह समुद्र क्षुब्ध नहीं हो रहा है, क्षण भर पहले जब वह क्रांपत थी तब यह समुद्र क्षोभ की प्राप्त हुआ था । वास्तव में इसका जलराशि इजडराशिइ नाम अन्वर्थ है । इससे यह व्यक्त होता है कि कीप के कारण अरुण तथा स्मित्युक्त मुख सन्ध्या की लालिमा से युक्त पूर्ण चन्द्रमण्डल ही है । इस प्रकार के हुद्य मुखमण्डल की देखकर सह्दया के चित में क्षीम हूँ चचलता हूँ उत्पन्न हो रहा है किन्तु समुद्र में क्षीम नहीं हो रहा है । अतः यह जलराशि 🛭 जडराशि 🛣 है । यहाँ " सह्दय व्यक्ति को उसके मुख के अवलोकन से मदनविकाररूप क्षांभ होता है " इतना अर्थ देकर ही अग्रिया विश्रान्त हो जाती है । यहां पर "जल" शब्द मे श्लेष अलङ् कार है जो कि वाच्य है । यदि कोई यहाँ पर तात्पर्य या लक्षणा में व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति मानना चाहे तो वह सम्भाव्य नही, क्योंकि अन्वय की प्रतीति कराकर तात्पर्यावृत्ति क्षीण हो गई

ध्व. 2 127, g. 280

अलङ् कारान्तरस्यापि प्रतीतौ यत्र भासते ।
 तत्परत्व न वाच्यस्य नासौ मागों ध्वनेर्मतः ।।

मार मुख्यायंबाधादि के मधाव में लक्षणा का अवसर ही नहीं है । प्रकृत उदाहरण में नायिका के मुख पर चन्द्र का आरोप होने के कारण रूपक मलड्. कार व्यड. ग्य है, जो व्यञ्जनया द्योतित हो रहा है । अतएव यहाँ रूपकध्विम मान्य है । म

आचार्य अन्य अलङ् कारा का उदाहरण देकर इस अलङ् कारध्विन की और भी स्पष्ट करते हैं । उपमा-ध्विन के उदाहरण के रूप में अभोलिखित उदाहरण ब्रष्टव्य है--

> वीराणां रमतं घुसृणारूणं न तथा प्रियास्तनोत्सङ्गो । दृष्टी रिपुगजकुम्भस्यलं यथा वहलसिन्द्रे ।।

वाच्यार्थं हैं— "वीरों की दृष्टि केंसर से अरुण प्रियास्तनों के उत्सग में उतनी नहीं रमतो जितनों पने सिन्दूर वाले शत्रु के हाथियों के कुम्भम्यल पर रमतों हैं ।" प्रकृत उदाहरण में एक ओर तो प्रियतमा श्रृड्, गार किये बैठी हैं, दूसरी ओर मन में युद्ध के लिये उत्कण्ठा हैं, किन्तु फिर भी युद्ध के लिये त्वरा की अधिकता होने के कारण व्यतिरेक अलकार वाच्य हैं । इससे उपमा अलङ्, कार की व्यञ्जना होती हैं । हाथियों के सिन्दूर से रगे हुये मस्तक प्रियतमा के केसरलिएत स्तनों के समान हैं । यद्याप शत्रुओं के हाथियों का समूह समस्त व्यक्तियों में आस उत्पन्न करने वाला है किन्तु फिर भी वीरों को शत्रु के हाथियों के मस्तकों का मर्दन करने में इतना अधिक आनन्द आता है जितना साधारण मनुष्य की अपनी प्रियतमा के कुचकुम्भों के मर्दन में । इस प्रकार उपमा के द्वारा वीरों की युद्ध विषयक रित अभिव्यक्त होती हैं जो कि वीरता के आधिक्य को सारा वीरों की युद्ध विषयक रित अभिव्यक्त होती हैं जो कि वीरता के आधिक्य को सारा वारोत करते हुये चमत्कार उत्पन्न करती हैं । यहाँ उपमा

तत्र च क्षोभो मदनविकारातमा सहृदयस्य त्वन्मुखावलोकनेन भवतीतोयत्यभिषाया विष्ठान्ततया रूपक प्वन्यमानमेव । वाच्यालङ् कारश्चात्र श्लैष : स च न व्यञ्जकः । अनुरणनरूप यद्गूपकमर्यशक्तिव्यङ् ग्य तदाष्ठयेणेह काव्यस्य चारत्व व्यवतिष्ठते । प्व लो प् 285-286

की प्रधानता होने के कारण उपमाध्वान है । 1 माचाय श्लेषध्वनि का निम्न उदाहरण देते हैं -

> रम्या इति प्राप्तवतीः पताकाः राग विविक्ता इति वर्धयन्तः । यस्यामसेवन्त नमझलीकाः सम वर्षाभवलभीयेवानः ।।

इसका वाच्यार्थ इस प्रकार है – " रमणीयता के कारण पताका की प्राप्त करने वाली, एकान्त के कारण राग की बढान वाली, भुकी हुई वलीका वाली बलिभयों का सेवन युवक लोग अपनी वसुओं के साथ करते थे । "

यहाँ पर वलाभयों के जां विशेषण है वे द्वयर्थक है किन्तु पूर्कि वलभी: द्वितीयान्त पद है और सार विशेषण भी द्वितीयान्त है इसिलयें बलभी पक्ष में ही विशेषणों की यांजना पहले की जायेगी । वधूमि : इस तृतीयान्त पद के साथ तो विशेषणों की यांजना विभावत व्यत्यय का आश्रयण करके ही की जायेगी । अतरव अभिभा के समाप्त होने पर आक्षिप्त दूसरा अर्थ वभू पक्ष में घटित होकर " वभुए वलिभयों के समान थी " इस उपमा की व्यञ्जना करता है । विशेषणों के दो अर्थ इस प्रकार निकलते हैं । वलभी पक्ष में " रमणीय होने के कारण उन पर ध्वज लगाये गये थे ", वभू पक्ष में " रमणीयता स्प प्रसिद्ध को प्राप्त करने वाली, वलभी पक्ष में — एकान्त के कारण राग की बढाने वाली, वभू पक्ष में पिवज होने के कारण अनुराग को बढाने वाली, वलभी पक्ष में — वलभियां के छादनाधार काष्ठ भुके हुये थे, वभू पक्ष में — वधुओं की उदरस्य जिवली भुकी हुयी थी । इस प्रकार " वधुए वलिभयों के समान था ", इस प्रकार की उपमा ध्वनित होती है और वही यहां मुख्य है। "

प्रसाधितप्रियतमाश्वासनपरतया समनन्तरीभृतयुद्धत्वरितमनस्कतया च बोलायमानदृष्टित्वेऽपि युद्धे त्वरातिशय इति व्यतिरेको वाच्यालङ् कारः । तत्र तु येय ध्वन्यमानोपमा प्रियाकुचकुङ्मलाभ्यां सकलजनत्रासकेरष्वपि शात्रवेषु मर्वनोद्यतेषु गजकुम्भस्यलेषु तद्वशेन रतिमाददानामिव बहुमान इति सैव वीरतातिशयचमत्कार विधत्त इति उपमायाः प्राधान्यम् ।

ध्वः लोः प्. 286 2. अत्र वधूभिः सह वलभीरसेवन्तेति वास्यार्षप्रतीतेरनन्तर वध्व इव वलभ्य इति श्लेष प्रतीतिरशब्दाप्यर्थसामर्थ्यानमुख्यत्वेन वर्तते । ध्वः पृ.— 295

किन्तु पृक्ति भ्वनिकार के द्वारा ही यह पद्य श्लेषभ्वनि के उदाहरण के रूप में प्रम्तुन किया गया हैं इसिलये लोचनकार इसमें श्लेष की भ्वन्यमानता सिख करते हुये कहत है कि इस भ्वन्यमान उपमा का आभार है श्लेष मीर वह श्लेष पृक्ति मीमभा वृक्ति से आक्षिप्त न होकर अर्थसौन्दर्य के द्वारा ही प्रतीत हाना है इसिलये यह श्लेष सवया भ्वन्यमान ही है । इसिलये भ्वनिकार वभ्वः इव वलभ्यः ऐसा कहते हुये भी इसे उपमा भ्वनि का स्थल न मानकर श्लेष भ्वनि का ही स्थल मानते है । क्योंकि यहां पर भ्वन्यमान उपमा के मूल में भी श्लेष ही है । 1

यहां पर यदि " समम् " के स्थान पर समा का प्रयाग होता तब उपमा व्यड्ंग्य न होकर वाच्य हो जातो क्योंकि तब तो सारे विशेषण वानो पक्षो मे प्रयुक्त किये बिना वाक्य विश्नान्त ही नही होता । यहां पर श्लेष के बिना अभिभा पूर्ण हें । 2 यदि अभिभा श्लेष के बिना पूर्ण न होती तब श्लेष वाच्य होता । चूकि यहां पर वाच्यार्थ देकर अभिभा के विरत हो जाने के अनन्तर ध्वन्यमान श्लेष वध्वः इव वलभ्यः इस उपमा का निर्वाहक बनता है अतएव श्लेष की प्रधानता होने के कारण श्लेषध्विन है ।

इस उदाहरण में " वध्वः इव वलभ्यः इति श्लेषप्रतीतिः " कुछ असगत सा लगता है । लोचनकार ने तो इसे इस प्रकार सिद्ध कर दिया कि चूकि श्लेष उपमा के मूल में हैं अतरव श्लेष ही प्रधान हैं । यह बात आचार्य उद्भट तथा स्य्यक के मतानुकूल तो हो सकती है क्योंकि

नन् समशब्दात्तुल्यायोंऽपि प्रतीतः । सत्यः सोऽपि श्लेषबलात् । श्लेषश्च नामिभावृत्तेराक्षिप्तः अपि त्वर्यसौन्दर्यबलादेवेति सर्वया भ्वन्यमान एव श्लेषः । अतएव वभ्व इव वलम्य इत्यमिदभतापि वृत्तिकृतोपमाभ्वनिरितिनोवन्तम् । श्लेषस्यैवात्र मूलत्वात् ।

ਪੜ. ਲੀ. ਪ੍ਰ.-294-295

समा इति हि यदि स्पष्ट भवंत्तदोपमा एव स्पष्टत्वाच्छलेषस्तदाक्षिप्तः स्यात् । सममिति निपातोङ्ग्जसा सहार्यवृत्तिर्व्यंग्जस्त्वबलेनेन क्रियाविशेषणत्वंन शब्दश्लेषतामिति । न च तेन बिनामिभाया अपरिपुष्टता काचित् ।

ਪਕ. लां. पु. 295

व शतम की अलड् कारान्तर की प्रतिभा का हेतु मानने के कारण इसकी प्रभानता की स्वीकार करते हैं । 1 किन्तु आचार्य मम्मट इसे कसे स्वीकार करेंगे क्योंकि वह तो शलेषानुप्राणित उपमा के स्थल में उपमा की प्रभानता देते हैं और शलेष की गाणता । 2 अतस्व ममम्टानुआरिया की दृष्टि में यह स्थल उपमाध्वीन का ही है क्योंकि ध्वन्यमान भी शलेष उपकारकत्वात् उपकार्य की अपेक्षा गाँण हो जाताहै । अतस्व ऐसा प्रतीत हाता है कि ध्वनिकार ने स्थ्यक से ही प्रभावित होकर यहाँ पर शलेषध्वीन स्वीकार की है । 3

मन्त में मलइ कारध्विन का विशिष्ट्य बताते हुये मार्चार्य कहते हैं कि वाच्य होने पर जिनके मन्दर " शरीरत्व " धम का सम्पादन करना भी मन्यधिक किन होता है वे ही मलइ कार व्यइ ग्य स्प में ध्विनकाव्य का मइ ग बनकर दुलर्भ कान्ति की प्राप्त कर लेते हैं । व यद्योप एक किन विदय्ध स्त्री के समान माभूषणों की बड़ी निपुणता में सजाता है किन पिर भी वे मलइ कार शरीर का मवयव नहीं बन सकते । कुकुम किननी ही निपुणता से क्यों न लगाया जाये, वह शरीर के स्वाभाविक स्विणिम रंग की कभी धारण नहीं कर सकता । जब मलइ कार शरीर ही नहीं बन सकता तब मातमा के विषय में तो सोचना ही व्यर्थ है । किन्तु यह व्यइ ग्यत्व एक ऐसा तत्व है जो मप्रधान हुये भी वाच्यालइ कारो

- अ. स. पृ. 139

१ के इ तेनालइ कारान्तरविविक्तो नास्यविषयोऽस्तीति सर्वालकारापवादो
 ९ व्यमिति स्थितम् ।

<sup>-</sup> अ. स. पृ. 142 % व इलेषस्य च सर्वालङ् कारापवादत्वाद्विरोभोत्पत्तिहेतुरय इलेषः ।

१ग१ अलङ् कारान्तरगतां प्रांतभां जनयत् पदैः – का सा स

व न चायमुपमाप्रतिभांत्पित्तहेतुः श्लेषः अपितु श्लेषप्रतिभोत्पित्तहेतु स्पमा । तथाहि, यथा "कमलीमव मुख मनोज्ञमेतत्कचितिराम्" इत्यादौ गुणसाम्ये, क्रियासाम्ये, उभयसाम्ये वा उपमा । तथा – सकलकल पुरमेतञ्जात सम्प्रति सुपांशुबिम्बीमव । इत्यादौ शब्दमात्रसाम्येऽपि सा युक्तैव । का. प्र. प्. 453

इलंबस्यात्रौपम्यनिवांहकत्वेऽपि प्राधान्य चिन्तनीयम् ।
 वृत्तिविवृतिकृदुक्तिदशा स्य्यकानुमतपयेन वा कथचनावसेयम् ।
 –दीधिति पृ. 211

शरीरीकरण येषां वाच्यत्वेन व्यवस्थितम् ।
 तेऽलइ.काराः परां छायां यान्ति भ्वन्यङ्गतां गतः ।।

मी अपेक्षा अलङ् मारों मा उत्मधं प्रदान मरता है । यहां अप्रधान मा अय गणिता में नहीं है । अभिनवगुष्त चूकि रसध्विन को हो काव्य की आत्मा है मित्रा प्रधानतया तो रमध्विन ही काव्य की आत्मा है किन्तु जिस प्रकार बच्चे खेल में किसी एक बच्चे को राजा बना देते हैं और यद्योप बच्चा राजा नहीं है फिर भी उसे अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक महत्व मिलता है उसी प्रकार जब अलङ् कार व्यङ् ग्य होते हैं तो रसध्विन के समान आत्मा तो नहीं किन्तु वाच्यालङ् कारों की अपेक्षा उत्कृष्ट कीटि की प्राप्त करते हैं । 1

## रसस्प व्यङ्ग्यार्थ -

काव्यव्यापारेकगांचर जो व्यङ्ग्य है वही रसस्य व्यङ्ग्यार्थ या रमभ्वनि हैं । यह वाच्य नहीं होता दें आपितु भ्वनित होता है । प्रायः देखा जाता है कि केवल श्रृगारादि शब्दों के प्रयोग से रस-प्रतीति नहीं होती । इसके विपरीत विभावादिकों का प्रतिपादन होने पर और श्रृगारादि शब्दों के न होने पर भी रस-प्रतीति होता है । 3

ਪਕ. लो. पृ. 3**00** 

2. इक इं यस्तु स्वप्नेऽपि न स्वशब्द वाच्यः न लौकिक व्यवहारपितनः । भवःलोःपृः 50

३ ख ६ रसादितक्षणस्त्वर्थः स्वप्नेऽपि न वाच्यः ।

का. प्र. प. इ. पृ.238

 नाह केवल श्रृगारादिशब्दमात्रभाजिविभावादिप्रतिपादनरहिते काव्ये मनागाप रसक्त्वप्रतीतिर्रास्त । यतश्च स्वाभिभानमत्वरेण केवलेभ्योऽपि विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः। ... न त्विभिभेय क्याञ्चत् ।

**ঘ্ৰ.** g. 84

म्किविविद्यभपुरन्भोवद्भूषण यद्यपि शिलब्द योजयित, तथापि शरीर-नापित्तरेवास्य कष्टसम्पाद्या कुड्, कुमपीतिकाया इव । आत्मतायास्तु का सम्भावनापि । एवम्भूता चेय व्यड्, ग्यता या अप्रभानभूतापि वाच्यमात्रा लड्, कारेभ्य अत्कर्षमलड्, काराणां वितरित । बालक्रीडायामपि राजत्वम् इविति ।

यद्विष्ट्रम्य विलोक्तिष् बहुशी निः स्वेमनी लोचने यद्गाञाणि दोरद्रिति प्रतिदिन लूनाक्ष्जिनीनालवत् । द्वांकाण्डविडम्बकश्च निषिडो यत्पाण्डिमा गण्डयोः । कृष्णे यूनि सयोवनासु वनितास्वेषव वेषस्यितः ।।

जो स्क-स्क कर देखने पर बहुत बार नंत्र स्थैर्यरहित हो जाते है जा कि अइ.ग-अइ.ग कटे ह्यं कमिलनी के नाल की भांति प्रतिदिन मूखने जा रहे हैं, जो कि कपोला पर द्वांकाण्ड का अनुकरण करने वाला धना पोलापन छाया है, युवक कृष्ण के प्रति युवतियों की यही वैष्यियित हैं। इस उदाहरण में विप्रलम्भ श्रृइ.गार रस की प्रतीति विभावानुभाव के माध्यम में हो रही है यद्यपि यहां पर अभिलाष, चिन्ता, ग्लानि आदि किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। 1

इसके विपरीत अन्य उदाहरण में विभावादिक शब्दतः कह दिये गये है--

> याते द्वारवर्ता तदा मधुरिपौ तद्दत्तभम्पानतां कालिन्दीतद्रस्दवञ्जुललतामालिङ्गय मोत्कण्ठया । तद्गीत गुरुवाष्पगद्गदगलत्तारस्वर राधया येनान्तर्जतचारिभिजंलचरैरप्युत्कमुत्कृजितम् ।।

कृष्ण के द्वारका चले जाने पर उनके आस्फालनों के कारण भूकी हुई, कालिन्दी तट पर उत्पन्न वेतसलता का आलिङ्गान करके उत्कण्ठायुक्त राधा ने आधिक वाष्प के कारण गद्गद एवं स्वलित उच्च स्वर में वह गान किया जिससे कि भीतर पानों में रहने वाले जीव उत्कण्टित हो शब्द करने लगे ।

इत्यत्रानुभावविभावबोधनीत्तरमेव तन्मयोभवनयुक्त्या तिष्ठभावानुभावोचित-चित्तवृित्तवासनानुरिञ्जतस्वसीवदानन्व चर्वणागोचरोड्यों रसात्मा स्फुरत्येवाभिलाषोचन्तौत्सुक्यनिद्राधृतिग्लान्यालस्यश्रमस्मृतिविर्तर्कादिशब्दाभावेडिप । ध्वः लोः पृः 82

यहाँ पर " सीत्कण्ठ " शब्द के होने पर भी उत्कण्ठा की प्रतीति नतातिङ्गानरूप अनुभाव के प्रतिपादन से ही होता है । अतण्व मात्कण्ठ शब्द केवल सिद्ध को ही सिद्ध कर रहा है । 1

मार्गार्थ विद्याभर ने भी रस की स्वशब्दवाच्यता का खण्डन करते ह्ये इस व्यञ्जनाव्यापारगम्य स्वीकार किया है । 2 मार्चार्य विश्वनाथ ने भी रस की स्वयप्रकाश भीर मानन्दस्वरूप स्वीकार करके इस एकमात्र व्यञ्जनाव्यापारगम्य ही स्वीकार किया है । 3

आचार्य अभिनवगुप्त ने रसनाव्यापार, आस्वाद्यता अथवा चर्वणाव्यापार को रस का भेदक लक्षण स्वीकार किया है । काव्यार्थ की रसत्व तभी प्राप्त होता है जब कि वह आस्वाद्य होता है । यह आस्वाद्यता भी अलोकिक विभावादि के प्रतिपादन से ही सम्भाव्य है ।

इत्यत्र विभावानुभावावम्लानतया प्रतीयेते । उत्कण्ठा च चर्वणागोचर
 प्रतिपद्मत एव । मात्कण्ठाशब्दः केवल सिद्ध साध्यति ।

ਪਕ. लो. पृ. 83

विभावैलंलनादिभिरालम्बनकारणेरङ् कृरितः सितकरकोकिलालापमलया-निलंकेलिकाननादि। भस्ददीपनकारणेः कन्दलितो इनुभावेबयनान्तविलोकित -म्मित भुजवल्लीवेल्लनादिभिः प्रतीतिपद्धतिमध्यारोपितो व्यभिचारिभिष्टिच-नानुभूतांडीभपवा **क्दाचिद**पि न्तादि! पल्लवितः कर्णातियीकृतस्तात्पर्येण न लक्ष्यीकृतो लक्षणया न स्वविषय प्रत्यक्षेण नात्मनः सीमानमानीतांडनुमानेनपरिशालित सरणि: नाक्रान्तः कार्यतया न ज्ञातो ज्ञाप्यतया विगलितवंद्यान्तरत्वेन पिरमितावनभीती भ्वनननाभिभानाभिनवव्यापारपरिरभ्यनिर्भरतयानुकार्यानुकर्तुगतत्वपरिहारेण सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः स्यायी रत्यादिको भाव एव . . . श्रृङ् गारादिको रसो अभिभीयते ।

एकावली पृ. 86-88

 क्विच्च श्रृङ्गाररसोडयम् इत्यादौ स्वशब्देनामिभानेऽपि न तत्प्रतीतिः तत्स्वप्रकाशानन्दस्वस्पत्वात् ।

सा. द. पृ. 156-157

काव्यापं यद्यपि लोकिक अयं के समान प्रतीत होता है तथापि विभावादि अलीकिक उपायों के द्वारा आस्वाद्य या आभव्यक्त होने के कारण अलीकिक अर्थ रसस्वरूप हो जाता है । अतुएव रस की अलीकिकता की सिद्ध करते हुये आचार्य अभिनवगुप्त कहते है कि काव्यगत रसना यद्यपि एक सामान्य प्रतीति है किन्तु अलौकिक उपायों के द्वारा आस्वाद्य होने के कारण अलीकिक प्रतीत होतो है । 1

निष्कर्षतः यह रस अलौकिक तथा काव्यव्यापारैकगोचर है और वस्तुतः यही काव्य की आत्मा है ।2

अभिनवभारती

 म काव्यव्यापारैकगोचरो रसम्बनिरितिः स च भ्वनिरेवेति स एव मुख्यतयात्मेति।
 भ्वः लोः पृः 50

रसना च बोधस्पा एव किन्तु बोधान्तरेम्यां लीकिकेम्यो विलक्षणा एव, उपायानां विभावादीनां लोकिकवैलक्षण्यात् । तेन विभावादिसयोगात् रसना यतो निष्पद्यतं, ततः तथाविधरसनागोचरः लोकोत्तरोडर्यः रसः इति तात्पय सूत्रस्य ।

#### चतुर्व अभ्याय

## व्यञ्जना विरोधी आधार्य और उनकी खण्डनात्मक युक्तियाँ

आनन्दवर्धन द्वारा काव्यार्थबोध के लिये व्यञ्जना वृत्ति की स्यापना सस्कृत वाड् मय के इतिहास में एक क्रान्तिकारी पदिवन्यास या । इसका विरोध भी इस स्यापना का स्वाभाविक परिणाम या ।

सस्कृत वाड् मय के अनेक अन्य प्रस्थान थे जैसं – मीमांसा, न्याय तथा व्याकरण । मीमांसको में कुछ को तो केवल अभिभा वृत्ति मान्य थी, कुछ को आंभभा के साथ-साथ तात्पर्यो वृत्ति और कुछ अन्य को अभिभा और लक्षणा मान्य थी । नैयायिको की केवल दो ही वृत्तियां मान्य थी, अभिभा और लक्षणा ।

इसके अतिरिक्त काव्य-शास्त्र के ही अन्तर्गत वक्रोक्ति सम्प्रदाय के सस्थापक आचार्य कुन्तक ने भी व्यन्तना का खण्डन किया है । आनन्दवर्धन से पूर्ववर्ती वैयाकरण यद्यपि व्यन्तना वृत्ति को नही मानते ये तथापि स्फोट सिद्धान्त के सन्दर्भ में व्यन्तनकत्व के समर्थक थे ।-अस्तु ।

व्यन्जना विरोधी प्राचारों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। \$1\$ वे विरोधी जो व्यइंग्यार्थ का बोध अन्य वृत्ति द्वारा अथवा अन्य प्रमाण द्वारा मानते हुये व्यन्जना व्यापार के खण्डन से सम्बद्ध युक्तियां प्रस्तुत करते हैं, \$2\$ वे विरोधी जो व्यन्जना व्यापार तो नहीं मानत किन्तु व्यन्जना व्यापार के खण्डन से सम्बद्ध युक्तियां भी नहीं प्रस्तुत करते।

प्रथम कोटि के विरोधियों को भी दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। इक इं वे विरोधी जो ध्वन्यालोक आदि ग्रन्थों में पूर्वपक्षी के रूप में उद्भावित हैं। इंख इं वे विरोधी जिनकी मूल कृतियां उपलब्ध हैं यथा महिमभद्ट तथा धनम्जय इत्यादि। जितीय कोटि के विरोधियों में प्रतिहारेन्द्राज तथा मुकुलभद्ट आदि आते हैं।

#### प्रनोति उपाय है ।1

शब्दतः यहां पर यह पतिपादित नही है कि पूर्वपक्षी कैंगन लोग है ? किन्तु लोचनकार के अनुसार यह पूर्वपक्ष भाट्ट, प्रभाकर तथा वैयाकरणों के अनुसार प्रतिपादित है । 2

मीमांसक कुमारिलभट्ट के अनुसार वाक्यार्थ — बांभ की प्रक्रिया इस प्रकार है । पद सवंप्रयम प्रयुक्त होकर पदार्थ की प्रतीति कराते हैं, तत्परचात् इस पदार्थ-प्रतीति के अनन्तर वाक्यार्थ की प्रतीति होती हैं । जिस प्रकार ईंभन का प्रयोग भांजन पकाने के लिए किया जाता है, परन्तु ईंभन सवंप्रयम ज्वाला उत्पन्न करता है और तत्परचात् उसी से पाक होता है, टीक यही स्थित पद एव वाक्यार्थ की है । अर्थात् पहले पदो से पदार्थों की उपिस्थित होती है और तत्परचात् उपिस्थित पदार्थों से वाक्यार्थबांभ होता है । 3

मन्विताभिषानवादी प्राभाकरों के मत में अभिषा ही वाक्यार्थ का बोध कराती है । प्राभाकर मीमांसक दीर्ध अभिषावादी है । इनकी मान्यता है कि शब्द का अन्ततः जहां पर्यवसान होगा वही उसका वाच्यार्थ होगा "यत्परः शब्दः स शब्दार्थः" के अनुसार । उनकी दृष्टि मे

<sup>1-</sup> स त्वयों व्यङ्ग्यतयैव सस्माद्व्यपिष्ट्यते ? यत्र च प्राभान्येनावस्यान तत्र वाच्यतयैवासौ व्यपदंष्ट् युक्तः, तत्परत्वाद्वाक्यस्य । अतृहच तत्प्रकाशिनो वाक्यस्य वाचकत्वमेव व्यापारः । कि तस्य व्यापारान्तरकत्पनया ? तस्मात्तात्पर्यविषयो योड्यः स तावन्मुरव्यतया वाच्यः । या त्वन्तरा तथाविभे विषये वाच्यान्तरप्रतीतिः सा तत्प्रतीते- स्पायमात्रम पदार्थप्रतीतिरिव वाक्यार्थ प्रतीतेः ।

<sup>-</sup> **५**व. तृ. इ. पृ. **455-456** 

अपायमात्रिमित्यनेन साधारण्यीक्त्या भाट्ट प्राभाकर वैय्याकरण च पूर्वपक्ष स्वयित । – लो. पृ. 456

अ- साक्षाक् यद्यपि कुर्वीन्त पदार्थप्रतिपादनम् ।
 वर्णास्तयापि नैतिस्मन् पर्यवस्यिन्त निष्मले ।। 342 ।।
 वाक्यार्थमितये तेषां प्रवृत्तो नान्तरीयकम् ।
 पाके ज्वालेव काष्ठानां पदार्थप्रतिपादनम् ।। 343 ।।

<sup>-</sup> श्लोक वार्तिक पृ. 1144

प्वन्यालोक के तृतीय उद्योत मे उद्मावित पूर्वपक्ष के अनुसार विरोपियों के एक वगं की धारणा है कि व्कृजना व्यापार की मान्यता ही निरयंक है। ध्वनिवादी के अनुसार व्यञ्जना की सिद्धि से व्यङ्ग्यायं की सिद्धि होती है तथा व्यङ्ग्यायं की सिद्धि से व्यञ्जना की सिद्धि हैं, किन्तु पूर्कि व्यञ्जना और व्यङ्ग्यायं एक दूसरे पर आश्रित हैं, अतएव ऐसी स्थित मे "अन्यान्याश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्प्यन्ते" के अनुसार इसकी सत्ता ही अव्यवस्थित हो जायंगी । ध्वनिकार ने यहां पर पूर्वपक्षी का नाम्ना उन्लेख नहीं किया है अपितु किश्चत् शब्द का प्रयोग किया है किन्तु अभिनवगुप्त "किश्चत्" का अर्थ "मीमांसकादिः" करते हैं । 2 अर्थात् किश्चत् शब्द मीमांसको, वैयाकरणो आदि के लिये प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि मीमासकादि व्यञ्जना व्यापार को स्वीकार नहीं करते हैं ।

पूर्वपक्षी वाच्यव्यतिरिक्त अयं तो स्वीकार करते हैं, किन्तु उसकी प्रतिति के लिये व्यञ्जना व्यापार की कोई आवश्यकता नहीं समभते । वे कहते हैं कि इसे हम व्यङ्ग्य इयह एक नया नामई ही क्यों कहे, वाच्य क्यों न कहें। इस प्रकार जहां वाच्य व्यतिरिक्त अर्थ प्रभान रूप से स्थित हैं उसे वाच्य ही मानना अभिक उचित हैं, क्योंकि अभिभा का आश्रय लेकर ही उस द्वितीय अर्थ का प्रकाशन किया जाता हैं, अतरव उसे अभिभयार्थ कहना ही उपयुक्त होगा । इस प्रकार तात्पर्य रूप अर्थ वाच्य हो होगा । जहां पर दो अर्थों की प्रतीति होतो है वहां प्रयूम अर्थ द्वितीय तात्पर्यं का उपाय होता है । जैसे वाक्यार्थं की प्रतीति में पदार्थं –

<sup>1-</sup> किश्चित् ब्र्यात् - किमित व्यञ्जकत्व नाम व्यङ्ग्यार्थं प्रकाशनम्। न हि व्यञ्ज्जकत्व व्यङ्ग्यत्व चार्यस्य व्यञ्जकसिद्ध्यभीन व्यङ्ग्यत्वम् व्यङ्ग्यापेक्षया च व्यञ्जकत्वसिद्धिरित्यन्योन्यसम्रयादव्यवस्थानम् ।

<sup>-</sup> ५व. तृ. इ. पृ. **454-55** 

<sup>2-</sup> कश्चिदिति मीमांसकादिः।

<sup>-</sup> लोचन पृ. **454** 

व्यड् ग्याय भी वाच्यायं ही होगा अतरव अभिषा जब उसका बोध कराने में समर्थ हो है तो अन्य वृत्ति की कल्पना करने की क्या आवश्यकता? भट्ट लोल्लट आदि मीमांसक "साडियमशोरिव दीर्घदीर्घतरो व्यापार:" कह कर व्यड् ग्यार्थ को अभिषागम्य ही सिद्ध करते हैं। उनके अनुसार जिस प्रकार धनुषारी का एक ही बाण शत्रु का वर्मच्छेद मर्मच्छेद एव प्राणहरण तीनो ही कर लेता है उसी प्रकार शब्द का एक आभिषा व्यापार ही वाच्याय, लक्ष्यायं एव व्यड् ग्यार्थ का बोध कराने में सक्षम है ।

इस प्रकार प्रामाकर दर्शन में भी पदार्थ का वाक्यार्थ के साथ उपाय मात्र का सम्बन्ध होता है । जिस प्रकार बाण का व्यापार सन्धान के बाद वर्मच्छेद, मर्मच्छेद एवं प्राणहरण के रूप में आगे बढ़ता है, तथा मुख्य प्रयोजन प्राणहरण है और वर्मच्छेद, मर्मच्छेद उपायरूप है, उसी प्रकार वाक्यार्थ की प्रतीति में पदार्थ की प्रतीति उपायरूप होती है ।

पूर्वपक्षी ने "विष भक्षय मा चास्य गृहे भुड् स्याः" उदाहरण देकर प्वनिवादियो की "उपात्तस्यैव शब्दस्यार्थे तात्पर्यम्, न तु प्रतीतमात्रे" मान्यता को निरस्त कर दिया है । उनका तक है कि प्वनिवादी यह कहते है कि "उपात्त शब्द के अर्थ मे ही तात्पर्य होता है प्रतीतमात्र मे नहीं" ।

"विष भक्षय मा चास्य गृहे भुड़ स्या!" उदाहरण मे दो वास्य है है। विष भक्षय है के मा चास्य गृहे भुड़ स्या! । इन दोनों का तात्पर्य है कि इसके घर मे कदापि न खाओं । यद्यपि यह दूसरे वास्य का वाच्यार्थ है किन्तु प्रयम वास्य विष भक्षय का तात्पर्य भी इसी मे है । भ्वनिवादी भी इस बात को स्वीकार करता ही है । उदाहरणगत प्रयम वास्य विष भक्षय का तात्पर्यभूत अर्थ "इसके घर कदापि न खाओ" उसका वाच्यार्थ इशब्द प्रतिपादित अर्थ है तो है नहो, इयलिये भ्वनिवादी का यह कथन "उपात्तस्यैव शब्दस्यार्थे तात्पर्यम् न तु प्रतीतमाने" स्वय खिण्डत हो जाता है, व्यड़ ग्यार्थ भी तो वाच्यार्थ से भिन्न होता है तो उसका

<sup>1-</sup> योडप्यन्वितािमभानवादी "यत्पर। शब्द। स शब्दार्थः" इति हृदये गृहीत्वा शरवदिमभाव्यापारमेव दीर्घदीर्घमेविच्छिति ।

<sup>-</sup> भ्व. लो. पृ. 62

ग्रहण क्यो न ऑभिभा मे माना जाये. व्यञ्जना की कल्पना करने की क्या भावश्यकता 🏞

मोर्गामको का एक पक्ष व्यङ्ग्यायं की प्रतीति को नैमिल्तिक मानता है । "नैमिल्तिकानुसारेण निमिल्तानि कल्पयन्ते" इस न्याय से शब्द हो व्यङ्ग्यायं प्रतीति का निमिल्त है । उनका आशय यह है कि लोक में घट, पट आदि पदार्थं नीमिल्तिक होते है, वे अपने निमिल्त मृत्तिका, कृम्मकार आदि की अपंक्षा रखते है, इस दृष्टि से शब्द अवण के पश्चात् व्यङ्ग्यायं भी किसी निमिल्त की अपंक्षा रखता है । बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता है । अतः व्यङ्ग्यायं की प्रतीति भी घट, पट के समान नैमिल्तिकी है ।

इस प्रकार शब्द निर्मित्त होन के कारण बोधक है और व्यङ्ग्यार्थ बोध्य है । बोध्यबोध्यकमाव सर्वथा वृत्तिमुखापेश्री है । अनः प्रमिधा वृत्ति से शब्द ही व्यङ्ग्यार्थ का भी बोध कराता है, इस प्रकार जब अभिधा वृत्ति द्वारा ही समस्त वाच्य और व्यङ्ग्य अर्थो का बोध हो रहा है तो व्यञ्जना वृत्ति की क्या आवश्यकता?

अभिहितान्वयवादी मीमांसको के अनुसार जिस प्रकार शब्दों के अयों में भिन्न तथा उनसे गतार्थ न होने वाले वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति के लिये तात्पर्यवृत्ति का प्रयोग होता है उसी प्रकार तात्पर्य वृत्ति से ही शैत्य पावनत्व रूप प्रयोजन की प्रतीति भी हो जायेगी। व्यञ्जना वृत्ति की कल्पना व्ययं हैं। अम्मद ने अभिहितान्वयवाद के निरूपण के प्रसङ्ग्य में तात्पर्यांवृत्ति का

<sup>1-</sup> यत्तु विष भक्षय मा चास्य गृहे भुइ स्याः इत्यत्र एतद्गृहं न भोक्तव्यमित्यत्र तात्पर्यमिति स एव वाक्यार्थ इति ।

<sup>-</sup> सा. प्र. पृ. 250

यदप्युच्यते " नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्र्यन्ते " इति ।
 का. प्र. पृ. 247

उ- नन्वेव माभृद्वाचकशक्तिस्तयापि तात्पर्यशक्तिमीविष्यतीत्याशङ्क्याह ।
 - भ्वः लो. पृ. 468

उत्लंख किया है । उनकं अनुसार सर्वप्रथम अभिभाशिक्त के द्वारा प्रवायंबोध होता है । तत्पश्चात् आकाइ, क्षा, सिन्निध, यांग्यता के कारण उन प्रवायों के अन्वय अर्थात् प्रस्पर सम्बद्ध होने पर एक तात्पर्य रूप अर्थ प्रकट हांता है, जो कि विशेष स्वरूप वाला होता है, और प्रवो का अर्थ न होता हुआ भी वाक्यार्थ कहलाता है । इस प्रकार वाक्यार्थ बोध कराने वालो यह वृत्ति तात्पर्या वृत्ति है । वस्तुतः इस तात्पर्यावृत्ति के सस्यापक आचार्य जयन्तभट्ट है, जिन्होने अन्वयसाधिका तात्पर्यवृत्ति को स्वीकार किया है । 2 उदाहरणार्थ "घट करोति" इस वाक्य मे दो अश है ई1ई घटम् ई2ई करोति । करोति प्रव क्रिया का वाचक है । घटम् प्रव के भी दो अश है । "घट" प्रकृति और अम् प्रत्यय । इस प्रकार घट शब्द से घंड का ज्ञान होता है तथा अम् प्रत्यय कर्म का वाचक है । इस प्रकार घटम् का अर्थ हुआ घटाश्रित कर्मत्व तथा करोति अर्थात् क्रिया । इस प्रकार महम् का अर्थ हुआ घटाश्रित कर्मत्व तथा करोति अर्थात् क्रिया । इस प्रकार महम् का अर्थ हुआ घटाश्रित कर्मत्व तथा करोति अर्थात् क्रिया । इस प्रकार महम् का अर्थ हुआ घटाश्रित कर्मत्व तथा करोति अर्थात् क्रिया । इस प्रकार महम् का अर्थ हुआ घटाश्रित कर्मत्व तथा करोति अर्थात् क्रिया । इस प्रकार महम् का अर्थ हुआ घटाश्रित कर्मत्व तथा करोति अर्थात् क्रिया । इस प्रकार स्वापित करने के लिये न हो कोई शब्द न ही आभिधा सक्षम है । अत्रत्व इस सम्बन्ध का स्वापित करने के लिये आभिहितान्वयवादियों ने तात्पर्या वृत्ति को स्वीकार किया है । 3

आचार्य अभिनवगुप्त ने "भ्रम धार्मिक" उदाहरण में
अभिहितान्वयवादियों के अनुसार तात्पर्या वृत्ति से व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति
के समर्थन में युक्तियों का उल्लेख किया है। "भ्रम धार्मिक" पद्म में धार्मिक
और दृप्त आदि पदों का अन्वय सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि दृप्त सिह
के होने पर धार्मिक का तो भ्रमण सम्भव नहीं। इस प्रकार यहाँ
पदायों के अन्वय के अभावस्प मुख्यार्थ का बाध होने के कारण विपरीत

 <sup>1-</sup> आकाइ क्षा - योग्यता - सिन्निधिवशाद्वक्ष्यमाणस्वस्पाणां पदार्थानां समन्वये तात्पर्यार्थों विशेषवपुरपदार्थोंडपि वाक्यार्थः समुल्लस्तीत्यिमिहितान्वयवादिनां मतम् ।

<sup>-</sup> का. प्र. पू. 34

अभिभात्री मता शक्तिः पदानां स्वार्थनिष्ता ।
 तंषां तात्पर्यशक्तिस्तु ससर्गावगमाविषः ।।

<sup>-</sup> न्यायमञ्जरी पृ. 372

अ- अभिभायाः एकैकपदार्थकोभनविरमात् वाक्यार्थकपस्य पदार्थान्वयस्य कोभिका तात्पर्य नाम वृत्तिः । तदर्थश्चतात्पर्यार्थः । तद्बोभक च वाक्यम् । इति अभिहितान्वयवादिनां मतम् ।

<sup>-</sup> सा. द. पू. 46

लक्षणा का अवसर आता है । तात्पर्या वृत्ति जिसका भ्रमण-निषेध में पर्यवसान नहीं हुआ था। विपरीत लक्षणा की सहायता से भ्रमण निषेध की प्रतीति कराती है । गूकि तात्पर्या वृत्ति और लक्षणा दोनों ही अभिधालित शाक्तियां है। अतएव निषेधपरक अये भी वाच्य ही होगा । अपने मन की पृष्टि के लिये मीमांसक एक और तर्क देते हैं कि सामान्यतः लोक-व्यवहार में देखा जाता है के वक्ता के विवक्षित अयं के शब्दोपात्त न होने पर भी यही कहा जाता है कि "एवमनेन उक्तम्" इस प्रकार मीमांसकों के अनुसार दूसरा अयं जो ध्वनिवादियों की दृष्टि में व्यइ। य अयं है। वस्तुतः वाच्य ही है । वस्तुतः वाच्य ही है।

यह तो रही आभिहितान्वयवादियों और अन्विताभिधानवादियों के अनुसार व्यञ्जना की निरयंकता । आचार्य अभिनवगुष्त ने "अम धार्मिक" के ही प्रसङ्ग्य में व्यञ्जना विरोधियों के अन्तर्गत वैयाकरणों को भी परिर्याणत कर लिया है । 2 यद्यपि यह सत्य है कि प्राचीन वैयाकरणों ने व्यञ्जना को शब्द की वृत्ति के रूप में विवेचन नहीं किया है । तथापि यह भी सत्य है कि नागेशभद्द जैसे अर्वाचीन वैयाकरण ने व्यञ्जना को शब्द की वृत्ति के रूप में स्वीकार कर उसका विवेचन किया है । प्राचीन वैयाकरण भी व्यञ्जकत्व के समर्थक तो ये ही इसीलिये आचार्य आनन्दवर्धन इन्हें व्यञ्जना–विराधियों की कोटि में न रख कर स्पष्ट कहते हैं कि निरप्भिश शब्द बह्म को परिनिश्चित करने वाले विद्वान, वैयाकरणों के मत के आधार पर ही यह ध्विन व्यवहार प्रवृत्त हुआ है, अतः उनके साथ विरोध-अविरोध का प्रश्न ही नहीं उठता । 3 आचार्य आनन्दवर्धन

<sup>1-</sup> नन् तात्पर्यशिक्तरपर्यविक्तता विवक्षया दृष्तभामिक तदादिपदार्यानन्वयम्पपुुख्यार्यबाभबलेन विरोभिनिमित्तया विपरीतलक्षणया च वाक्यार्थीभृतनिषेभप्रतीतिमभिहितान्वयदृशा करोतीति शब्दशिक्तमूल एव सोडवं: । एवमनेनोक्तिमिति हि व्यवहार: तन्न वाच्यातिरिक्तंडन्योडवं इति ।

<sup>-</sup> ध्व. लो. पृ. 54

वंडप्यविभक्त स्फोट वाक्य तदर्थ चाहुः, तैरप्यविद्यापदपिततैः सर्वेयमनुसरणीया प्रक्रिया ।

<sup>–</sup> ਪਕ. ਕੀ. ਪ੍. 66

परिगिनिश्चितिनरप्रभाशाब्बब्रह्मणां विपिश्चितां मतमाश्रित्यैव प्रवृत्तोडय
 भ्विनव्यवहार इति है। सह कि विरोधाविरोधौ चिन्त्येते ।

<sup>–</sup> ਪਕ. ਰੂ. ਤ. q. **481** 

वैयाकरणों का उल्लेख आदरपूर्वक करते हैं।

ध्वन्यालोककार ने तृतीय उद्योत मे अनुमितिवादी नैयायिका के अनुसार व्यञ्जना की खण्डनातमक युक्तियो को उपन्यस्त किया है । आचार्य स्यूर्णनिखनन्यायेन ध्विन की प्रतिष्ठा हेतु अनुमितिवाद की भी पूर्वप्स के रूप मे उद्भावना करते है । अनुमितिवादी नैयायिको के अनुसार व्यञ्जकत्व शब्दों का गमकत्व है तथा यह गमकत्व लिङ्गत्व ही है । अतः व्यङ्गय प्रतीति का अर्थ है लिङ्ग प्रतीति और व्यङ्गयव्यञ्जकभाव तिङ्गाभाव ही हुआ । 2 इस प्रकार काव्यार्थ-ज्ञान के लिये व्यञ्जना मानने की आवश्यकता नहीं, अनुमान से ही काव्यार्थ का ज्ञान हो जायेगा । अनुमितिवादी आनन्दवर्धन की ही मान्यता के आधार पर व्यञ्जना का खण्डन करते हुए कहते है कि वक्ता का अभिप्राय तो अनुमानक्य हो होता है क्यांकि वक्ता के व्यङ्ग्य अभिप्राय के प्रकाशन में शब्द लिङ्ग होता है। इस प्रकार व्यञ्जना व्यापार अनुमिति से भिन्न कुछ नहीं है।

प्रय ध्वन्यालोक में निहित पूर्वपक्षी आचायों की युक्तियों के विवयन के अनन्तर मीमांसको आलकारिको वैयाकरणी आदि की व्यञ्जना विरोधी युक्तियों पर पृथक् रूप से विचार करना अपेक्षित प्रतीत होता है।

#### व्यञ्जना विरोधी मीमांसक

मीमांसक वाक्यार्थ बोध के लिये अभिधा, तात्पर्या तथा लक्षणा वृंत्ति को स्वीकार करते हैं, उनके मत मे व्कजना वृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है । मीमांसको के दो वर्ग हैं – 🛭 अध्य अभिहितान्वयवादी

 <sup>1-</sup> प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः व्याकरणम्लत्वात् सर्वविद्यानाम् ।
 ते च श्रुयमाणेश्रु वर्णेश्रु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति ।।
 -ध्व. पु. 138

<sup>3-</sup> अतरचतदवरयमेव बोद्धव्य यस्माद्वस्त्राभिप्रायापेक्षया व्यञ्जनस्त्वम् इदानीमेव त्वया प्रतिपादित वस्त्राभिप्रायरचानुमेयस्प एव ।

<sup>-</sup> ध्व. प. 484

\$2 \$\text{s} \text{ मिन्वतामियानवादी | माट्ट मीमांसको के अनुसार पद पदार्थ-स्वरूप के ही आमियायक होते हैं, वे आकांक्षा, क्ष्यदो की पारस्परिक अपेक्षा है सिन्नाय, इपदो की पारस्परिक अपेक्षा है सिन्नाय, इपदो की पारस्परिक अन्वय योग्यता है स्प सहकारी कारणों से युक्त होकर लक्षणा से वाक्यार्थ का बीध कराते हैं । शाबर भाष्य के स्थल पर लिखा है कि पद अपने-अपने अप्यं को कहकर अपने-अपने व्यवहार से निवृत्त हो जाते हैं । उसके पश्चात पदार्थ जात होते हुए वाक्य के अर्थ का बीध कराते हैं । उसके पश्चात पदार्थ जात होते हुए वाक्य के अर्थ का बीध कराते हैं । ठीक यही बात कुमारिलमट्ट ने भी कहा है कि पदो का प्रयोग वाक्यार्थ को प्रतीति के लिये ही किया जाता है, यह सम्भव नही है । पद प्रयुक्त हांकर पहले पदार्थ की प्रतीति कराते हैं । तत्पश्चात् इस पदार्थ प्रतीति के अनन्तर वाक्यार्थ की प्रतीति हाती है । जिस प्रकार ईंधन का प्रयोग भाजन पकाने के लिये किया जाता है, परन्तु ईंधन सर्वप्रयम ज्वाला उत्पन्न करता है और तत्पश्चात् उसी से पाक होता है । ठीक यही स्थित पद एव वाक्यार्थ की है । अर्थात् पहले पदो से पदार्थों की उपस्थित होती है और तत्पश्चात् उपस्थित पदार्थों से वाक्यार्थकों की उपस्थित होती है और तत्पश्चात् उपस्थित पदार्थों से वाक्यार्थकों की उपस्थित होती है और तत्पश्चात् उपस्थित पदार्थों से वाक्यार्थकों की होता है । टै

पार्यसारियमित्र के अनुसार प्रयमत । पदो का अपना अर्थ ही अभिषेय होता है तत्पश्चात् पदार्य ही अन्वितस्य वाक्यार्य का प्रतिपादन करते है और वह वाक्यार्य पदार्थगम्य ही होता है । अतएव मीमांसको के अनुसार वाक्यार्थ ही लक्षणिकार्य है । उसका कारण है शक्कार्य सम्बन्धवश वाक्यार्थस्य अर्थान्तर की प्रतीति । 3

पदार्थाः । पदानि हि स्व स्व पदार्थमभिभाय निवृत्तव्यापाराणि ।
 अथंदानी पदार्था अवगताः सन्तो वास्यार्थ गमयन्ति ।।
 शाबरभाष्य प. 83

<sup>2-</sup> साक्षाद् यद्यपि कुर्वन्ति पदायंप्रतिपादनम् । वणस्त्यापि नैतिस्मन् पर्यवस्यन्ति निष्मले ।। 342 ।। वाक्यायंमितये तंषां प्रवृत्तो नान्तरीयकम् । पाकं ज्वालेव काष्ठानां पदार्यप्रतिपादनम् ।। 343 ।। इश्लोकवार्तिक, पृ. 1144 इ.

इतरेषां तु शब्दानां स्वार्थस्पमेवाभिभेयमन्वितस्पस्तु वाक्यार्थः पदार्थगम्य
 इति । अतरव वाक्यार्थो लाक्षणिक इति मीमांसकाः ।
 अभिहितार्थसम्बन्भवशादिभगम्यमानत्वात्" ।

इन्यायरत्नमाला, वास्यार्थनिर्णय, पृ. 102 ह

मिमिहितान्वयवादी मोमांसक पायंसारिय मिश्र ने शास्त्रदीापका के तकंपाद में एक स्थल पर पदायं एवं वाक्यायं दीनों की लक्ष्यार्थता का प्रतिपादन किया है । उनका मत हैं कि वाक्यायं न लो साक्षात् वाक्य सं लभ्य हैं और न साक्षात् पद समूह से ही. किन्तुपदस्वरूप से अभिहित पदायं की साम्र्यं से ही वाक्यार्थं का अवगमन ह लक्षणा से हं होता है ।1

यथा- "गामानय" इस वास्य मे आनयति, आनयन मामान्य का अभिभान कर आनयन व्यक्ति का लक्षणा से सबाध कराता है । इसी प्रकार "गोपव" भी स्वायं गो रूप अयं के द्वारा आनयन की गोकमंक के रूप में तत्सम्बद्ध के रूप से लक्षणया बोध कराता है। इस प्रकार जिस-जिस वास्य में जो-जो अर्थ विशेष्य के रूप में विविधित हैं उसी अर्थ को सामान्यवाची स्वपद से लक्षित करते हुये दूसरे पद स्वार्थ के अभिभान के द्वारा तत्सम्बन्धि के रूप में लक्षित करते हैं. अर्थात् उसका लक्षणावृत्ति से प्रत्यायन कराते हैं ।<sup>2</sup> इस प्रकार "गाम आनय" आदि वाक्यगत विभक्त्यन्त पदो के द्वारा पदो के निज अयों का बोध उत्पन्न होता है । यह पदार्थ ही आभिषेय है । इन अभिषेय पदार्थों के कारण इनमे परस्पर संसर्ग का अनुभव होता है । यह संसर्गानुभव ही अन्वय कहा जाता है । इस अन्वय की उत्पत्ति न पदो से ही होती है और न पद संधातरूप वास्य से । यह अन्वयंबोध चूकि पदार्थों का होता है अतः अन्वयं व्यतिरंक सं पदार्थों को ही अन्वय एवं अन्वित पदार्थरूप वाक्यार्थ का कारण मानना उचित हैं । इस प्रकार अनिन्वत अवस्थावाले पदार्थ स्वसम्बन्धी अन्वित अवस्या के लक्षक हैं । फलतः अन्वित पदार्थों की प्रतीति के लिये पदो मे र्शास्त की कल्पना करना उचित नहीं है । सर्वत्र वाक्यार्थ की प्रतीति

तस्मान्न वास्य न पदानि साक्षाद्वास्यार्थबुद्धि जनयन्ति किन्तु ।
 पदस्वस्पाभिहितैः पदार्थैः सलक्ष्यतेऽसाविति सिद्धमेतत् ।।
 न्यायरत्नमालाः वास्यार्थनिणंगः पृः 102

<sup>2-</sup> तस्मात्पंदाभिहितैः पदार्थैर्लक्षणया वाक्यार्थः प्रतिपाद्यते । तत्र गामानयेत्यानयातरानयनसामान्यमिभाय तद्व्यक्ति लक्षयित गांपदमिपस्वार्यद्वारेणानयनमेव गोक्मैकत्वाकारेण तत्सम्बन्धिस्वस्पेण लक्षणया प्रतिपादयिति एव यत्र -यत्र वाक्ये यो योडयों विशेष्यत्वेन विविधितस्तमेव स्वपंदेन सामान्यवाचिना लक्षित सन्तमितराणि पदानि स्वायांभिभानद्वारेण तत्सम्बन्धिस्पेण लक्षयन्ति ।

<sup>-</sup> शास्त्रदीपिका पु. 154

लक्षणा द्वारा ही हुआ करती है । 1

किन्तु मम्मद आदि प्रमुख आलकारिको ने अभिहितान्वयवाद के निरूपण के प्रसङ्ग्य में तात्पयां वृत्ति को वाक्यायबोधिका स्वीकार किया है तथा लक्षणा का निरवकाश कर दिया है । मम्मद के अनुसार अभिहितान्वयवादिया का मत है सवंप्रयम अभिधा शक्ति के द्वारा पदार्थबोध होता है । तत्पश्चात् आकांड्ग्बा, सिन्निधि, योग्यता के कारण उन पदार्थों के अन्वय अर्थात् परस्पर सम्बद्ध होने पर एक तात्पर्यं रूप अर्थ प्रकट होता है जो कि विशष स्वरूप वाला होता है और पदो का अर्थ न हाता हुआ भी वाक्यार्थ कहलाता है । इनक अनुसार वाक्यार्थ बोध कराने वाली यह वृत्ति तात्पर्या वृत्ति है । इनके अनुसार वाक्यार्थ बोध कराने वाली यह वृत्ति तात्पर्या वृत्ति है । इनके अनुसार वाक्यार्थ बोध कराने वाली यह वृत्ति तात्पर्या वृत्ति है । इनके अनुसार वे व्याख्या में इस मत की भाट्ट मीमांसको का मत कहा है, जबकि भाट्ट मीमांसको के पूर्वीकत विवेचन में तात्पर्या वृत्ति का अवकाश ही नही है वहां तो वाक्यार्थ बोध लक्षणया होता है ।

वस्तुत: यह तात्पर्यावृत्ति जिसका निरूपण प्रमाट ने
प्राभिष्टितान्वयवाद के प्रसङ्ग मे किया है, इसके सस्यापक आचार्य
जयन्त्रभट्ट है न कि कुमारिल भट्ट । जयन्त्रभट्ट ने स्पष्ट रूप से
प्रन्वयसाधिका तात्पर्या वृत्ति को स्वीकार किया है । अभिनवगुष्त ने भी
जयन्त्रभट्ट सम्मत तात्पर्यावृत्ति को «अभिष्टितान्वयवादी भाद्द मीमांसको
को प्रान्य सम्भक्तर अभिष्टितान्वयवाद के प्रसङ्ग मे उल्लेख

मतम् ।

<sup>1-</sup> वार्तिककारिमश्रास्तु लाक्षणिकान् सर्ववाक्यायांनिच्छन्तः । प्रावानामन्वयावबोधकशक्तिकल्पनां निराकुर्वन्ति । प्रानिन्वतावस्यो हि पदार्थोडिमिहितोङिन्वतावस्यां स्वसम्बन्धिनी लक्षयित । --- तेन नास्ति पदानामन्वितबोधने शक्तिकल्पनेति । तदाहः - वाक्यार्थो लक्ष्यमाणो हि सर्वत्रेविति नः स्थितः ।

<sup>-</sup> का. प्र. पृ. 34

अभिभात्री मता शक्तिः पदानां स्वार्यनिष्ठता ।
 तेषां तात्पर्यशक्तिस्त ससर्गावगमाविषः ।।

<sup>-</sup> न्यायमञ्जरी पृ. 372

#### किया है।1

भाट्ट मीमांसक ध्वनिवादियों द्वारा मान्य व्यञ्जना व्यापार की अम्बोकार करते हैं । उनका कथन हैं कि प्रतीयमान अयं शास्त्र-सिद्ध मिभा में ही गम्य हैं, तदर्थ व्यञ्जना वृत्ति मानने की कोई आवश्यकता नहीं हैं । मीमांसकों को न व्यञ्जना व्यापार मान्य हैं न ही व्यङ्ग्यार्थं । उनका मत हैं कि चूकि व्यञ्जक की सिद्धि से व्यङ्ग्यार्थं की सिद्धि होती हैं ओर व्यङ्ग्यार्थं की मिद्धि से व्यञ्जक की सिद्धि, अतएव "अन्योन्यात्रयाणि कार्याणि न प्रकल्प्यन्ते" के अनुसार इन दोनों की सत्ता ही अव्यवस्थित हो जायेगी । अम भामिक उदाहरण में द्वितीय अर्थ तो पृथक् रूप से अभिनिहतान्वयवादी मोमांसकों को भी मान्य हैं किन्तु मीमांसकों की दृष्टि में दूसरा निषेभ परक अयं वाच्यार्थं ही है व्यङ्ग्यार्थं नहीं । क्योंकि वाक्य का तात्पर्य इसी में हैं, अतएव उसके बोभार्थं अभिभाव्यापार को स्वीकार किया जाना चाहिये तथा व्यञ्जना व्यापार इसके पृथक् व्यापार इसे मानने की कोई आवश्यकता नहीं हैं । अ

भाट्टमतानुयायियों के अनुसार "भ्रम भामिक" में निषंभरप जो तात्पर्यविषयक अर्थ है वह भी वाच्य है तथा प्रथम विभिन्नप अर्थ भी वाच्य ही है किन्तु वह उपायम्प है । जिस प्रकार इंन्भन का मुख्य फल है ओवनादि का पाक तथा अवान्तर फल है ज्वलन उसी प्रकार पदार्थ-प्रतीति उपाय है तथा वाक्यार्थ प्रतीति मुख्य फल है, किन्तु है देशनो वाच्य रूप । इस प्रकार जैसे "गामानय" पद में पदार्थ का ज्ञान सर्वप्रथम अभिभा के द्वारा होने पर भी वाक्यार्थ वाच्यस्प ही होता है उसी प्रकार "भ्रमभार्मिक" आदि विशिष्ट द्वयर्थक वाक्यों में प्रथम अर्थ पदार्थस्थानीय होने के कारण

<sup>1-</sup> ततो विशेषस्पे वास्यार्थे तात्पर्यशस्तिः परस्परान्विते ।

<sup>–</sup> ਖ਼ਬ. ਲੀ. q. 54

<sup>2-</sup> किमिद व्यञ्जकत्व नाम व्यङ्ग्यार्यप्रकाशनम्, न हि व्यञ्जकत्व व्यङ्ग्यत्व पार्यस्य व्यञ्जकसिद्ध्यभीन व्यङ्ग्यत्वम् व्यङ्ग्यापेक्षया प व्यञ्जकत्वसिद्धिरित्यन्योन्यसश्रयादव्यवस्थानम् ।

<sup>-</sup> भ्व. तृ. इ. पृ. 454-455

<sup>3-</sup> स त्वर्यो व्यङ्ग्यतयैव कस्माद्व्यपिष्ट्यते यत्र च प्राभान्येनानवस्थान तत्र वाच्यतयैवासौ व्यपदेष्टु युक्तः तत्परत्वाद्वाक्यस्य । अतृरच तत्प्रकाशिनो वाक्यस्य वाचकत्वमेव व्यापारः । कि तस्य व्यापारान्तरकत्पनया ?

<sup>-</sup> भ्व. तृ. इ. पृ. 455-456

उपायस्य होगा तथा द्वितीय अर्थ वास्यायंस्यानीय होने के कारण मुख्यस्य सं अभिभेय होगा ।

जयन्तमट्ट ने भी न्यायमञ्जरी म पूर्वोस्त उदाहरण "भ्रमभामिक" में व्यञ्जना की निरयेकता सिद्ध की हैं। उनके अनुसार दूसरा अर्थ वाच्यरूप ही होगा। 1

आपार्य अभिनवगुप्त नं भी प्रथम उद्योत मे अभिहितान्वयवादियों के मत को प्रस्तुत किया है । मीमांसको के अनुसार "भ्रम धार्मिक" इस वाक्य मे धार्मिक और दूप्त आदि पदो का अन्वय सिद्ध नहीं हो सकता क्यांकि दूप्त सिह के होने पर धार्मिक का भ्रमण तो सम्भव नहीं । इस प्रकार यहाँ पदायों के अन्वय के अभावरूप मुख्यायों का बाध होने के कारण विपरीतलक्षणा का अवसर आता है । तात्पर्या वृत्ति जिसका भ्रमण-विधि में पर्यवसान नहीं हुआ था, विपरीतलक्षणा की सहायता से भ्रमण-निषध की प्रतीति कराती है । चूकि तात्पर्यो वृत्ति और लक्षणा कीनों ही अभिधालित शक्तियों है अतर्पव निषेध परक अर्थ भी वाच्य ही होगा । अपने मत की पुष्टि के लिये मीमांसक एक ओर तर्क देते हैं कि सामान्यतः लोक व्यवहार में यह देखा जाता है कि वक्ता के विवक्षित अर्थ के शब्दोपात्त न होने पर भी यही कहा जाता है कि "एवमनेन उक्तम्" देस प्रकार मीमांसको के अनुसार दूसरा अर्थ जो ध्वनिवादियों की दृष्टि में व्यवहारय अर्थ है, वस्तुतः वाच्य ही है ।

<sup>1- &</sup>quot;एतंन शब्दसाग्रध्यंम् - - - - - सोडपि वारितः यमन्यः पण्डितमन्यः प्रपेवं सञ्चन् ध्विनम् । विधेनिषेपावगितिविधिबुद्धिनिषेपतः । यथा - मम भीम्मम वीसत्यो %1 % " मा सा पन्य गृह विश " मानान्तरपरिच्छेद्यवस्तुरूपांपवेशिनम् शब्दानामेव सामर्थं तत्र तत्र तथा तथा अय वा नंदृशी पर्या सविभिः सह शोभते विद्वांसोडपि विमुह्यन्ति वास्यार्थगहनेऽभ्विनः । -न्यायमञ्जरी पृ. 377 2- नन् तात्पर्यशस्तिरपर्यवसिता विवक्षया वृप्तभार्मिस्तवाविपवार्यानन्वयस्पम् - ख्यायंबाधबलेन विरोधनिमित्तया विपरीतलक्षणया च वास्यार्थोभूतनिषेप - प्रतीतिमभिहितान्वयदृशा सरोतीति शब्दशस्तिम्ल एव सोऽयंः । एवमनेनांस्तमिति हि व्यवहारः तन्न वाच्यातिरस्तोऽन्योऽर्थ इति । - ध्वः लोः पृ. 54

## अन्विताभिभानवादी और व्यञ्जना

यह मत प्रभाकर मत के नाम से भी जाना जाता है । इनका विचार है कि प्रन्वित पदार्थों का बोध अन्वित पदों से ही होता है । अनंक समर्ग-बोधाय अन्वय-साधिका, अभिधा से भिन्न तात्पर्या वृत्ति की कल्पना व्ययं ही है । उनके मत में अन्वित अर्थ जो परस्पर सम्बद्ध नहीं है उनका कथन नहीं हो सकता । जब अन्वित पदों में शक्तिग्रह होता है तो अन्वितायों की प्रतीति अवश्यम्भावी है और यह पदार्थ ही वाक्यायें हैं । लांक में वाक्य ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का हेतु हैं । इसको इस प्रकार सम्भना चाहिये – जब उत्तम वृद्ध ने मध्यम वृद्ध से "गाम् आनय" ऐसा कहा तो मध्यम वृद्ध सास्नादिमान गो पदार्थ का अनयन करता है उसे देखकर समीप बैठे बालक को जिसे उन पदों के अर्थ नहीं जात है, उसने सुना और देखा कि अमुक व्यक्ति सास्नादिमान एक विशेष प्रकार के पशु को लाता है । इस प्रकार प्रारम्भ में व्यवहार से उन-उन पदों के अर्थों को समभता है ।

यद्यपि मुक्तावलीकार ने शक्तिग्रह के आठ उपाय बताये हैं -

शक्तिग्रह व्याकरणोपमान – कोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्य । वाक्यस्य शेषाद्भिवृतेर्वदन्ति सान्निभ्यतः सिळपदस्य वृद्धाः । । 1

तयापि व्यवहार ही प्रभानस्प से शक्तिग्रह का कारण है । उत्तम वृद्ध जब मध्यम वृद्ध को "गाम् आनय", "अश्व च नय" इस प्रकार आदेश देता है तब मध्यम वृद्ध गवादि पदार्थ का आनयन एवं अश्व पदार्थ का नयन करता है । मध्यस्य बालक उत्तम वृद्ध के मुख से कहे गये शब्दों को अवर्णान्त्रय से सुनकर तथा आनयन और नयन रूप व्यापार का चाश्च प्रत्यक्ष करता है जिससे बालक यह अनुमान करता है कि मध्यम वृद्ध ने इस प्रकार के पद से इस प्रकार के अर्थ को समभा है । बालक यह समभता है कि गो आदि पदों के अर्थ सास्नादिमान् गोत्व आदि वाच्य है और गो आदि ध्विन वाचक है । अतः बालक को वाच्य-वाचक सम्बन्ध जात हो जाने पर पदार्थकेंद्री वाक्यार्थ सिद्ध होता है । जैसे वृक्ष पद का वृक्षत्व रूप सामान्य अर्थ है और आम्र, अशोक आदि रूप विशिष्ट अर्थ उसके अन्तर्गत ही है, और उसका वृक्षत्व से आक्षंप हो जाता है उसी

<sup>1-</sup> न्याय सिद्धान्त मुक्तावली - शब्दखण्ड पृ. 100

प्रकार अर्नान्वत गोत्व सामान्य अयों का व्यवहार में उपयोग न होने से तदन्तगंत ऑन्वत वाक्यार्थ विशिष्ट अयं में समुल्लिसित होता है । इस प्रकार प्रामाकरों के मत में ऑभिषा ही वाक्यार्थ का बोध कराती है। तात्पया वृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं । 1

"यत्पर: शब्द: म शब्दार्थ:" अर्थात् जिस अर्थ का बोध कराने के लियं किसी शब्द का प्रयोग होता है, वह उस शब्द का ही अर्थ है, अतः व्यडंग्यार्थं भी शब्द का ही अर्थ है इसलिये अभिभा व्यापार का ही विषय है, तथा "सोध्यमिषोरिव दीर्घदीघतरो व्यापार!" यह जो भटट लोल्लट का कवन है कि जिस प्रकार धनुधारी एक ही बाण से शत्रु का वमच्छेद, मर्मव्छेद एव प्राणहरण तीनो ही कर लेता है उसी प्रकार एक ही अभिभा व्यापार वाच्य, अन्वय एव व्यङ्ग्यार्थ सभी की प्रतीति करा देता है । अयांत् एक अर्थ की प्रतीति के पश्चात् शब्द-शक्ति का तब तक विराम नहीं होता जब तक विविश्वित अर्थ की प्रतीति नहीं हो जाती । मीमांसक एक और युक्ति अभिभा के समर्थन में देते हैं कि भ्वनिवादियों का यह कथन असगत है कि उपाल्त शब्द के अर्थ में ही तात्पर्य होता है प्रतीतिमात्र में नहीं, क्योंकि "विष भक्षय मा चास्य गृहे भुड़ क्याः" इस वाक्य मे यह नियम सिद्ध नहीं होता ,। यहां पर दो वाक्य है ई1 ई विष भक्षय 🕫 🗷 मा चास्य गृहे भुङ् स्थाः । इन दीनो का एक ही तात्पर्य है कि कभी भी इसके घर में मत खाओ । इस वाक्य में वाच्यार्थ का ग्रहण नहीं है, फिर भी आंभभा से गृहीत है उसी प्रकार वाच्यार्य से भिन्न व्यङ् ग्यार्थ भी होता है तो उसका ग्रहण क्यो न अभिभा से माना जाये, व्यञ्चना वृत्ति की कल्पना करने की क्या आवश्यकता?

<sup>1-</sup> वस्ता वास्य प्रयुड् स्ते च ससृष्टार्यविपक्षया ।
तयेव बुद्धयते श्रोता तयेव च तटस्थितः ।।
एकार्यः पदसमूहो वास्यमिति वास्यविदः,
तत्राय पदसमूह एकार्यो भवति एव न सहत्यार्थमिभदभ्यः
पदानि ययेकस्यैव पदस्य व्यापारः, - - यथा शिविकाया उद्यन्तारः सर्वे शिविकायामुद्यच्छन्ति,
यथा त्रयोडपि ग्रावाण उस्त्रां विभ्रति तथा सर्वाण्येव
पदानि वास्यार्थमवबोभयन्ति, इन तु, एकैकमनन्वितमर्थम् ॥
- न्यायमञ्जरी पु. 366

इस प्रकार मोमांसका के दोनो ही वर्ग इम्मिहितान्वयवादी, र्मान्वतामिभानवादी किसी भी प्रकार व्यञ्जना वृत्ति को मानने के लिये तैयार नहीं है ।

## भट्ट नायक और व्कृजना

भट्दनायक कालक्रमानुसार लोचनकार के निकट पूर्ववतीं तथा ध्वन्यालोककार आचार्य आनन्दवर्धन के परवर्ती है । भट्टनायक इस का प्राधान्य अइंगीकार करते हुये भी व्यञ्जना से उसकी प्रतीति के विषय में विरोध करते हैं । यद्यपि उनका ग्रन्थ "हृदय वर्षण" जो कि ध्विन को ध्विस करने के लिये ही लिखा गया था, आज उपलब्ध नहीं है फिर भी परवर्ती आचार्यों के द्वारा अपने ग्रन्थों में दिये गये उदाहरणों से उनकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है । विशेषतः लोचनकार, मम्मद ने उनके मन का यत्र-तत्र उल्लेख किया है । भट्टनायक में शब्द के तीन व्यापार स्वीकार किये हैं । इंग्ले अभिषा, भावकत्व, भांजकत्व । उनके अनुसार रसास्वादन इन तीनो व्यापारों से ही सम्भाव्य है, व्यञ्जना से नहीं । भट्टनायक की दृष्टि में रस व्यङ्ग्य न होकर भोज्य है । काव्य में अभिषा से विलक्षण भावकत्व नामक व्यापार से साधारणीकृत स्यायीभाव व भांजकत्व व्यापार के द्वारा रस रूप में भीगा जाता है। यह व्यञ्जना द्वारा रस की अभिव्यक्ति है जो ध्वनिमार्गानुयायियों को अभोष्ट है का बलपूर्वक खण्डन करते हैं ।

जहां तक रस भ्वान की मान्यता का प्रश्न है वहां आनन्दवर्धन एव भट्टनायक में कोई विरोध नहीं है क्योंकि वे दोनों ही रसप्राधान्यवादी है ।<sup>2</sup> बस विरोध केवल वस्तुध्विन और अलकारध्विन में हैं । भट्टनायक

तत्रामिभायकत्व वाच्यविषयम्, भावकत्व रसादिविषयम्, भोगकृत्व सह्वयविषयमिति त्रयोङशभृतव्यापाराः।

<sup>-</sup> पट्टाभिराम, ध्व. लो. 182 2- इस व्यङ्ग्यव्यूज्जभावेऽस्मिन् विविधे सम्भवत्यपि । रसादिमय एकस्मिन् कविः स्यादवधानवान् ।।

<sup>-</sup> ध्व. च. उ. पू. 469

<sup>क्षत्र वाग्धेनुर्दुग्ध एत हि रस यद् बालतृष्णया ।
तेन नास्य समः स स्यात् दुह्यते योगिभिहियः ।।</sup> 

इन दोनो ध्वनिया को मानने के लिये बिल्कुल तैयार नहीं है और कहते

भ्वनिनांमापरो यांऽय व्यापारो व्यञ्जनात्मकः तस्य मिछंडाप भेदे स्यात काव्येङशत्व न रूपता । 11

भ्वनि काव्य का अश है, स्वस्प नहीं । इसका तात्पर्य वस्तुभ्वनि और अलकारभ्वनि को अशस्य मानने में ही है . क्योंकि रसध्वीन तो भटटनायक की मान्य है ही ।

भट्टनायक के अनुसार याँव भ्वनि को ही स्वरूप मान लिया जाये तां व्यङ्ग्यायं तो सभी जगह विद्यमान हे । साधारणतया कोई चतुर वस्ता अपनी बात को व्यङ्ग्यात्मक भाषा में ही कहता है । अस्तु वस्तुर्ध्वान सभी जगह विद्यमान रहेगी और सभी जगह ध्वनि माननी पंडागी।2 अतएव भटटनायक काव्य की रसपरक व्याख्या करते हैं तथा आनन्दवर्धन ने जहाँ वस्तुभ्वनि से काव्य का चारत्व बताया है वहाँ भटटनायक ने रसध्वनि ही माना है ।

भट्टनायक रसप्विन नामक भेद की न केवल स्वीकार करते है अपितु उसे काव्य की आत्मा मानते हैं । प्रश्न उठता है कि ध्वनिवादी ती रसतत्व का बोध व्यञ्जना वृत्ति से मानता है. उस वृत्ति • के अभाव मे भट्टनायक रस-आस्वादन की व्याख्या कैसे करते हैं है इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भट्टनायक ने रसास्वादन के लिये दो अतिरिक्त वृत्तियाँ की कल्पना की । भट्टनायक व्यञ्जना व्यापार का विरोध करके भावकत्व और भाजकत्व नामक दो नवीन व्यापार स्वीकार करते हैं तभी तो प्राचार्यं स्य्यक ने इन्हे व्यापार प्राधान्यवादी कहा है ।<sup>3</sup> भट्टनायक का यह आशय है कि वेद आदि अपौरुषंय ग्रन्थों में राजाजा के समान शब्द को ही प्रधानता है । इतिहासादि में मित्र वचन के समान अयं की ही प्रधानता है । किन्तु काव्य मे शब्द और अर्थ दोनो

<sup>1-</sup> vq. q. 60

<sup>2-</sup> सर्वत्र तर्हि भ्वनिव्यवहार: स्यात् । - भ्व. पृ. 149

अ-भट्टनायकन तु व्यङ् ग्यव्यापारस्य प्रौढोक्त्याभ्युपगतस्य काव्याशत्व ब्रुवता न्यग्भावितशब्दार्थस्वस्पस्य व्यापारस्यैव प्राभान्यमुक्तम् ।

कं प्रभाव से तथा अनंक प्रकार के नृत्य, गीत एवं वेषभूषा से साधारणीकरण होता है । भे तत्परचात् साधारणीकृत होने पर भोजकृत्व व्यापार के द्वारा सह्वयों के द्वारा उस रित का भोग किया जाता है । भोग का अर्थ है ब्रह्मानन्द के समान आनन्द में विश्वान्ति । अर्थात् जब रजोगुण हुत अवस्था में, तमोगुण विस्तार अवस्था में एवं सत्वगुण विकास अवस्था में हो तभी भोग किया जाता है । इस प्रकार भट्टनायक के अनुसार ब्रह्मानन्दसहोदर काव्यानन्द का भोग करने के लिये इस तृतीय व्यापार की भी अत्यिधक उपयोगिता है ।

इस प्रकार अभिषा व्यापार के द्वारा वाच्यार्थ का ज्ञान, भावकत्व व्यापार के द्वारा विभावादिकों का साधारणीकरण एवं भोजकत्व व्यापार के द्वारा रस-भोग होता है । इन व्यापारों के द्वारा सहृदय-हृदय में विद्यमान स्यायी भाव हृदय की सरस चित्त वृत्ति से एकीभृत होता हुआ रसत्व को प्राप्त होता है, ऐसा भट्टनायक का मत है ।

# अलण्डवास्य स्फोटवादी वैयाकरण तथा अलण्डार्घवादी वेदान्ती और व्यन्जना

अखण्डायंवादी वंदान्ती अखण्डवास्य से अखण्ड अर्थ की प्रतीति मानत है । वास्य अखण्ड है इसलिये उसमे पद-पदार्थ का विभाग नहीं होता । वंदान्तियों के अनुसार ससार मिथ्या है । ब्रह्म ही सत्य है । "ब्रह्म सत्य जर्गान्मय्या" । ब्रह्म चूकि निगुंण है अतएव उसमे धर्मधर्मिमाव नहीं है और ससार मिथ्या है अतएव उसमे भी धर्मधर्मिमाव की कल्पना नहीं की जा सकती । "सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म" एवं "तन्त्वमसि" आदि महावास्य अखण्ड ब्रह्म का ही बोध करात है । इसी कारण जब

<sup>1-</sup> शब्दात्मनः काव्यस्य त्रयो व्यापाराः । अभिभा भावकत्व भांजकत्व येति । तत्राभिभा निरन्तरसान्तरायंनिष्ठत्वेन द्विभा । भावकत्व साभारणीकरणः। तेन हि विभावादयः स्यायी च साभारणीक्रियन्तं । साभारणोकरणन्यैतदेव यत् सीतादिविशेषाणां काभिनीत्वादिसामान्येनोपीस्यतिः स्याय्यनुभावादीनाच्य सम्ब्रान्भविशेष्यनविष्ठन्नत्वेन । एव काव्ये नाट्यं च द्वितीय व्यापारेण साभारणीकृतैविभावादिभिस्तृतीयव्यापार साहित्येन तयाकृत एव स्यायी भुष्यते ।

<sup>–</sup> काव्यप्रदीप। – पृ. ६६

पद-पदाय की कल्पना ही नहीं है तो उनके मत में व्युक्तना व्यापार अनावश्यक सिद्ध होगा । चूकि अखण्ड वाक्य के अर्थ-बीध में बुद्धि क्रिया-कारकादि भाव को नहीं ग्रहण करती है अपित अखण्ड वाक्याय का ग्रहण करती है। अतुष्व वाक्य हो वाचक है और वाक्याय वाच्य है तथा व्याइंग्यायं का वाक्य की शक्ति से बोध सम्भव है।

इसी प्रकार स्फोटवादी वैयाकरण भी अखण्डवाक्याथ-बीभ की प्रक्रिया की स्वीकार करते हैं व पद-पदार्थ प्रतीति की असत्य मानते हैं। उनके अनुसार जिस प्रकार "ब्राह्मण-कम्बल" पद से "ब्राह्मण का कम्बल" इस अर्थमात्र की प्रतीति होती है न कि ब्राह्मण रूप अर्थ की पृथक् प्रतीति हो और कम्बल की पृथक् । उसी प्रकार "देवदत्तो गच्छति" इस वाक्य मे देवदत्त के गमन व्यापार का अखण्ड रूप से बीभ हो रहा है । देवदत्त आदि खण्डभूत पदार्थ निर्थंक है । इसके विपरीत ध्वनिवादी आचार्य पद, प्रकृति, प्रत्यय आदि की भी व्यव्यक्तता स्वीकार करते हैं ।

किन्तु भर्तृहरि ने -

पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्वयवा न च । वास्यात् पदानामत्यन्त प्रविवेकी न कश्चन । ।3

प्रस्तुत श्लोक मे पद, वाक्य और वणों की अखण्ड सत्ता मानों गई है उसमें अवयवों की पृथक् कोई सत्ता नहीं होती हैं। इस प्रकार वैयाकरण प्रकृति, प्रत्यय की व्यञ्जकता का सर्वेषा विरोध करते हैं और पद-पदायं की कल्पना से रहित अखण्ड वाक्यायं बोध स्वीकार करते हैं तथा व्यञ्जना वृत्ति का उनके दर्शन में कही अवकाश ही नहीं हैं।

<sup>1-</sup> अलण्डबुद्धिर्निग्रीह्यो वाक्यार्थ एव वाच्यः वाक्यमेव च वाचकम् । - का. प्र. प्र. प्र. प्र. 264

अह्मणार्थो यथा नास्ति किश्चित् आह्मणकम्बते देवदत्तादयो वाक्ये तथैव
 म्युः निरर्थकाः ।

<sup>-</sup> वा. प.

<sup>3-</sup> वास्यपदीय - 1/73-74.

### <u> आचार्य धनञ्जय और व्यञ्जना</u>

दशस्पककार भनञ्जय एव भानक इआलोककार इ वस्तृतः रसवादी आचार्य है . किन्तु व्यञ्जना-विरोधी है । आचार्य धनुज्जय ने स्यायी भाव और विभावादि को क्रमशः वाक्यार्थ और पदार्थ स्थानीय मानकर व्यञ्जना का विरोध किया है । धनन्जय के अनुसार रित आदि स्यायी भाव काव्य के वाक्यायं होते हे और काव्य में उसका व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव मम्बन्ध नहीं है अर्थात् न तो रत्यादि व्यङ्ग्य है और न ही काव्य व्यञ्जक । जिस प्रकार कारकी से युक्त क्रिया वाक्यार्थ होती है. उसी प्रकार विभावादिको सं युक्त रत्यादि स्थायी भाव वाक्यार्थ होता है । वास्य मे क्रिया कभी तां वाच्य होती है जेसे गाम अभ्याज जैसे प्रयोगों में आँर कभी प्रकरण आदि द्वारा बुद्धिस्य ईगम्यई जैसे− द्वार द्वार जैसे प्रयोगों में इविधेद्दि क्रिया बुद्धिस्य है इ. । इसी प्रकार रत्यादि स्थायी भाव कभी तो वाच्य होते हैं जैसे "प्रीत्ये नवोदा प्रिया" जहां रित भाव अपने वाचक "प्रीत्ये" पर के प्रयोग के कारण वाच्य हो गया है तथा कभी यह स्यायी विभावादिस्प प्रकरण द्वारा बुद्धिस्य क्ष्मम्यक्ष रहता है और सामाजिक द्वारा अनुभुत किया जाता है। इस द्वितीय स्थिति म रस विशेष से सम्बद्ध विभावादिको की योजना की जाती है, और उन विभावादिको के साथ अविनाभाव सम्बन्ध से सम्बद्ध स्यायी का बोध सामाजिक को हो जाता है । इन दोनो ही स्थितियों में रत्यादि भाव भावक इसामाजिक ई के ह्वय में स्फुरित होते हुये तत् तत् शब्दो द्वारा प्रकट किये गये अपने विभावादिका के द्वारा संस्कार परम्परा से पुष्ट किये जाते हुये वाक्यार्थ बनते है ।2

वाच्या प्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्या वा यया क्रिया ।
 वाक्यार्थः कारकैर्युक्तः स्थायिभावस्तयेतरैः ।।

<sup>-</sup> दशस्पक च.प्र.कारिका ३७

वन्य सर्व कार्यपरम् --- काव्यशब्दानाम् चान्वयव्यतिरेकाभ्यां निरितशयसुखास्वादव्यतिरेकेण प्रतिपाद्यप्रतिपादकयाः प्रवृत्तिविषययाः प्रयोजनान्तरानुपलब्भैः स्वानन्दोद्भृतिरेवकार्यत्वेनावभार्यते । ---- अतां वाक्यस्याभिभानशक्तिस्ते न तेन रसेनाडः कृष्यमाणा तत्तत्स्वार्यपिक्षिता वान्तरिवभावादिप्रतिपादनद्वारा स्वपर्यवसायितामानीयते । तत्र विभावादयः पदार्यस्यानीयास्तत्ससृष्टो रत्यादिवाक्यार्यः ।

दशस्पक पृ. 334-335

मार्गार्थ भनिक विभाव मादि सं स्थायी भाव की प्रतीति वाक्यायंबोभ की भांति ही तात्पर्यलभ्य मानते हैं, अतः उनके अनुसार रस-बांभ के लियं व्यञ्जना वृत्ति की कल्पना व्यर्थ हैं । आचार्य भनिक प्रत्यंक वाक्य कार्यपरक मानते हैं, जैसा कि वैयाकरण, भाट्ट मीमांसको तथा प्राभक्तरमतानुयायी मीमांसको को अभीष्ट है। कार्य का अर्थ है भाव , भावना , अपूर्व । आचार्य भनिक भाट्ट मीमांसको के अनुसार कार्य का अर्थ प्रयोजन अभावना है ही मानते हैं । काव्य में जो रसादि हैं उनका कार्य अथवा प्रयोजन आनन्द की अनुभृति कराना है। काव्य में जो तात्पर्य शक्ति है वह भिन्न-भिन्न रस के प्रतिपादन में विश्वान्त हुआ करती है । इस प्रकार विभावादि पदार्थ स्थानीय है एव उससं ससृष्ट रत्यादि भाव वाक्यार्थ है ।

ध्विनिकार आचार्य आनन्दवर्धन ने भी तात्पर्य को माना है । लोचनकार तो उसे अन्वयमात्र की साधिका मानतं है । अयंशक्त्युद्भवध्वानं के प्रसङ्ग्य मे "तात्पर्येण" पव का अर्थ "ध्वननव्यापारेण" किया गया है । ध्वन्यालोक मे एक स्थल पर "तात्पर्यं" पव का प्रयोग किव के अभिप्राय-विशेष के लिये भी किया गया है। "यत्त्विभिप्रायिवशेषस्प व्यङ्ग्य शब्दार्याभ्यां प्रकाश्यते तद्भवित विविद्यत तात्पर्येण प्रकाश्यमानम्" । किन्तु धिनक ध्वनिवादी के इस सीमित अर्थ का विरोध करते हुये तात्पर्य शक्ति को यावत्कार्यपर्यवसायी बताते हैं। आचार्य धिनक स्पष्ट शब्दो मे व्यञ्जना का विरोध करते हुये अपने ग्रन्थ काव्य-निर्णय मे जो कि अब अप्राप्य हैं इक्ते हैं कि व्यङ्ग्यार्थ तात्पर्यायं से भिन्न नहीं है अतएव न कोई व्यञ्जना वृत्ति है न ही ध्विन है । जब वाक्यार्थ का बोध अभिधादि शक्तियों से ही हो जाता है तो व्यञ्जना वृत्ति की कत्पना केवल व्ययं का प्रयास ही है ।

<sup>1-</sup> ततो विशेषस्पे वाक्यायें तात्पर्यशक्तिः परस्परान्विते ।

<sup>-</sup> ५व. ली. पृ. 54 2- अर्थशक्त्युद्भवस्त्वन्यो यत्रार्थः स प्रकाशते ।

यस्तात्पर्येण वस्त्वन्यद् व्यनक्त्युक्ति बिना स्वतः ।।

स्वस्तात्पर्वेणेत्यिभिधाव्यापारिनराकरणपरिमदः पदः ध्वननः व्यापारमाहः न तु नात्पर्वशक्तिम् । सा हि वाच्यार्थं प्रतीतावेवोपक्षीणेत्युक्तः प्राक् ।

<sup>–</sup> ਪਕ. ਫ਼ਿ.ਤ.ਧ੍ਰ. 267

<sup>3-</sup> ईवृशि - - - - - - - काव्यनिर्णये -

तात्पर्यानातरेकाच्य व्यञ्जनीयस्य न भ्वनिः । – दशरूपक च. प्र.

ध्वनिवादी यह कह सकते हैं कि जो अयं श्रुत पदों से प्राप्त होना है वह तो तात्पर्य-विषय बन सकता है किन्तु अन्योक्ति आदि के स्थलों में जहां वक्ता का तात्पर्य अश्रुत अर्थ में हुआ करता है वहां अश्रुत अयं नात्पर्या वृत्ति का विषय कैसे बन सकता है १ अतः अश्रुत अर्थ को व्यइंग्य तथा उसकी साधिका वृत्ति व्यञ्जना को स्वीकार करना ही पड़ेगा । उदाहरणायं "विष भक्षय मा चास्य गृहे भुड़ं क्याः" इस वाक्य में विष भक्षय का निषंधपरक अर्थ अश्रुयमाण है अतः तात्पर्यं न होकर व्यइंग्यार्थं होगा । "इसके घर भोजन करना विष खाने से भी बुरा है" उस व्यइंग्यार्थं होगा । "इसके घर भोजन करना विष खाने से भी बुरा है" उस व्यइंग्यार्थं की प्रधानता होने पर ध्विन हैं। इस प्रकार ध्विन और तात्पर्योर्थ का स्पष्ट भेद भी है अतथ्व ध्विन का तात्पर्य में अन्तर्भाव नहीं हो सकता। जहां पर वाक्य स्वार्थ में विश्रान्त न होकर आगे किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है वहीं व्यइंग्यार्थं है ।

इन समस्त युक्तियों का बलपूर्वक खण्डन करते हुये भनिक उत्तर देते हैं कि विवक्षित अर्थ का सम्यक् बोभ कराकर ही तात्पर्या शिक्त विश्रान्त होती है । इसलिये वाक्य के द्वारा जो भी प्रतिपाद्य है वह एक मात्र तात्पर्यार्थ है। तात्पर्या वृत्ति तो यावत्कार्यपर्यवसायिनी है और वक्ता के अभिप्राय-विशेष की प्रतीति हो जाने पर ही विश्रान्त होती है । भ्रम भामिक इत्यादि में जो भ्वनिवादी आचार्य यह कहते हैं कि श्रोता की

<sup>1-</sup> किमुक्त स्यादश्रुतार्थतात्पर्येड-योक्तिकपिणि विष भक्षय पूर्वो यश्चैव परस्तादिषु प्रसञ्यते प्रभानत्वाद् भ्वनित्व केन वार्यते भ्वनिश्चेतस्वार्थविश्रान्त वाक्यमर्थान्तराष्ट्रयम् तत्परत्व त्वविश्रान्तौ ।

<sup>-</sup> दशस्पक च. प्र.

<sup>2-</sup> तन्न विश्रान्त्यसम्भवात्
एतावत्येव विश्रान्तिस्तात्पर्यस्येति कि कृतम्
यावत्कायंप्रसारित्वात्तात्पर्यं न तुलाभृतम्
भ्रम भामिक विश्रवभीमित भ्रामकृतास्पदम्
निव्यावृत्ति कथ वाक्य निषेभमुपसपीति
प्रतिपाद्यस्य विश्रान्तिरपेक्षापूरणाद्यदि
वक्तुर्विविक्षाताप्राप्तेरविश्रान्तिर्न वा कथम्
पौरुषेयस्य वाक्यस्य विवक्षापरतन्त्रता
वक्त्रीभिप्रेततात्पर्यमतः काव्यस्य युज्यते ।

<sup>-</sup> दशस्पक च. प्र.

मानंशा विधिपरक अर्थ में समाप्त हो जाती है और निषेधस्य द्वितीय अर्थ व्यङ्ग्य है तो यह भी अनुचित है क्योंकि वक्ता की विवक्षा तो निषंधस्य अर्थ में ही है । वक्ता यहां एक पुश्चली है और उसका विविश्वित अर्थ है "धामिक । तम यहां कभी न आना" इसिलिये यह निषेध अर्थ तात्पयीर्थ ही हुआ । यदि ध्वानवादी यह कहे कि स्रोता की अपेक्षा इआकांड् काई की पूर्ति हो गई अत्रख प्रतिपाद्य इवाक्यार्थई की विस्नान्ति हो गई तो वे कहते हैं कि वक्ता के विविश्वतार्थ की प्राप्त जब तक न हो जाये. तब तक वाक्य की अविस्नान्ति क्यों नहीं मान लेते क्योंकि पुरुष के वाक्य विवक्षापरतन्त्र होते हैं । इसिलिये काव्य में भी काव्य का तात्पर्य वहीं हैं जो वक्ता का तात्पर्य हैं ।

इस प्रकार तात्पर्यवादी मीमांसक आचार्य भनन्त्रक तथा भनिक ने व्यङ्ग्यार्थ की तात्पर्यार्थ मानने का प्रयास किया है ।

# आचार्य महिमभद्ट और व्यञ्जना

भ्वनि सिद्धान्त को विभ्वस करने में प्रवृत्त व्कृजना विरोधियों में महिमभट्ट का स्थान अग्रगध्य है । उनका अनुमितिवाद अत्यधिक प्रचण्ड है । यद्यपि आचार्य महिमा प्रचण्ड भ्वनिविरोधी है किन्तु आनन्दवर्धन द्वारा मान्य कुछ तथ्य उन्हें भी स्वीकार्य हैं – यथा रस की काव्यात्मता. प्रिविध प्रतीयमानार्थे वाच्य की अपेक्षा व्यङ्ग्य का वैचिक्य 3 । तथापि व्यञ्जना नाम की नवीन शब्द-वृत्ति के सर्वया विक्द हैं ।

भ्वनि प्रस्यान के अन्तर्गत व्यञ्जना वृत्ति वह आधार शिला है जिस पर भ्वनि-प्रासाद प्रतिष्ठित है । अतरव भ्वनि के उच्छेद के लिये

<sup>1-</sup> काव्यस्यात्मिन सिज्ञिन रसादिस्पे न कस्यचिद्रिमितः ।

<sup>–</sup> हि. व्य. वि. पृ. **105** 

अथोंऽपि द्विविभो वाच्योऽनुमेयश्च स च त्रिविभः वस्त्मात्रम – लङ्काररसादयश्चेति ।

<sup>–</sup> हि. व्य. वि. पृ. 39

<sup>3-</sup> वाच्यो हि अर्थो न तथा स्वदते यथा स एव प्रतीयमानः ।

<sup>-</sup> हि. व्य. वि. पु. 74

मावश्यक या कि आधार शिला का उच्छंद किया जायं । इसी दृष्टि सं महिमभट्ट ने स्थल-स्थल पर व्यञ्जना का खण्डन किया है¹। आनन्दवर्धन ने महृदयश्लाप्य अयं के दो भेद प्रतिपादित किये थे - №1 ई वाच्य. №2 ३ प्रतीयमान । प्रतीयमान के उन्होंने पुनः तीन भेद प्रतिपादित किये थं - वस्तु, अलड्, कार तथा रस । महिमभट्ट न केवल प्रतीयमान की स्वीकार करते हैं आपतु इसके तीनों भेद भी उन्हें स्वीकार्य है, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है । किन्तु ध्वनिकार उस प्रतीयमान की व्यड्, ग्य और शब्द तथा अर्थ दोनों को उसका व्यञ्जक मानते हैं और महिमा उस प्रतीयमान को गम्य अथवा अनुमेय एवं केवल अर्थ की गमक मानते हैं । आचार्य महिमा अभिधा को ही शब्द का एकमात्र व्यापार स्वीकार करते हैं । दें अभिधा वाच्यार्थ मात्र देकर विरत हो जाती हैं । अतएव अर्थान्तर की प्रतीति कराने में वह समर्थ नहीं है अतएव प्रकरणादि की सहायता से वाच्य से ही अर्थान्तर की प्रतीति सम्भव हैं ।³

आचार्य अभिनवगुप्त ने व्यङ्ग्यायं बोभ की प्रक्रिया को बड़े ही स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है । जैसे गङ्गायां घांषः मे सवंप्रयम मुख्या अयांत् अभिभा शक्ति का प्रवंश हुआ जिसने गङ्गा शब्द का जल-प्रवाह रूप अयं दिया और पुनः वह विरत हो गई क्योंकि शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः के आभार पर शब्द, बुद्धि, कर्म के एक बार विरत हो जाने पर पुनस्त्यान नहीं होता । तत्पश्चात् तात्पर्यों वृत्ति प्रकट हुई

<sup>1-</sup> अनुमानेडन्तर्भाव सर्वस्यापि ध्वने । प्रकाशयितुम् । व्यक्तिविवेक कुरते प्रणम्य महिमा परा वाचम् ।।

<sup>-</sup> हि. व्य. वि. 1/1 2- शब्दस्यैकाभिभा शक्तिरर्थस्यैकैव लिङ्गाता ।

शब्दस्यैकामिभा शिक्तरर्थस्यैकैव लिङ्गाता ।
 न व्यक्र्जकत्वमनयोः समस्तीस्त्युपपादितम् ।।

<sup>–</sup> हि. व्य. वि. 1/27

३- १ क उक्त वृधेव शब्दस्योपादान लक्षणे ध्वने । ।
 न हि तच्छिक्तमूलेष्टा काचिदर्यान्तरे गित । ।

<sup>-</sup> हि. व्य. वि. 1/28

इंख्इं न चास्य स्वार्यामिन्यानमात्रपर्यवसितसामर्थ्यस्य व्यापारान्तरमुपपद्मते येनायमर्थान्तरमवगमयेत् ----- अर्थस्य तदुपपित्तसमर्थनात् । - हि. व्य. वि. पु. 26

जिसने पदार्थों के अन्वय का बांध करा दिया और विरत हो गई । गड़ गायाम् घांषः में गड़ गा का जल -प्रवाह अयं अभिधा ने दिया है। जल-प्रवाह घांष का आधार नहीं बन सकता है अतरव लक्षणा ने गड़ गा पद से प्रवाह के साथ सामीप्य सम्बन्ध से तटस्य लक्ष्यायं का बोध कराया। लक्ष्यायं की प्रतीति हो जाने पर भी शैत्य-पावनत्व स्प जो प्रयोजन है उसकी प्रतीति किस व्यापार से मानी जाये ने जबकि सारे व्यापार अपने-अपने कार्य समाप्त कर चुके हैं, किसो का पुनस्त्यान नहीं हो सकता है । अतरव ध्वानकार ने एक नवीन व्यापार की खोज की और उस अध्वनन व्यापार है जारा ही प्रयोजन-प्रतीति सम्भाव्य हुई । भी

इस प्रकार समयापेक्ष होकर वाच्य का ब्रांभ कराने वाली शिक्त ग्रीमभा है । वाक्यायं ब्रांभ की अनुपपित की सहायता से अर्थ ब्रोभ कराने वाली शिक्त तात्पर्य शिक्त है । मुख्यार्थवाभादि सहकारियों की ग्रमेक्षा से अर्थावबोभ कराने वाली शिक्त लक्षणा है । इन तीनों ही शिक्तयों से उत्पन्न अर्थावगमनस्प मूल से उत्पन्न तथा अभिभेयादि अर्थों के प्रतिमास से सस्कृत बोद्धा की प्रतिमा के साहाय्य से अर्थबोतन कराने वाली शिक्त भ्वनन व्यापार है। 2 भ्वनिवादियों की इस नवीन वृत्ति की कल्पना महिमभटट के गले के नीचे नहीं उतरती। उनका कहना है कि

<sup>1-</sup> यद्भिवद घोषस्यातिपवित्रत्वशी ततलत्वसेव्यत्वादिक प्रयोजनमशब्दान्तरवाच्य प्रमाणान्तराप्रतिपन्नम् , बटोवां पराक्रमातिशयशालित्व, तत्र शब्दस्य न तावन्न व्यापार! ----- व्यापारश्य नामिभात्मा समयाभावात् । न तात्पर्यात्मा, तस्मादन्वयप्रतीतावेव परिक्षयात् । न लक्षणात्मा, उक्तावेव हेतो! स्खलद्गतित्वाभावात् । तत्रापि हि स्खलद्गतित्वं पुनर्मुख्यायंबाभा निमित्त प्रयोजनिमति अनवस्या स्यात् । ------ तस्मादिमभातात्पर्यलक्षणाव्यतिरिक्तश्यतुर्योऽसौ व्यापारो भवननद्योतनव्यञ्च- नप्रत्यायनावगमनादिसोदरव्यपदेशनिक्षितोऽभ्युपगन्तव्यः ।

<sup>–</sup> ਪਕ. ਲੀ. ਹ੍ਹ. 58 – 60

वन समयापेक्षा वाच्यावगमनशक्तिरिमभाशक्तिः । तदन्ययानुपपित्तिसहाया-र्यावबोधनशक्तिस्तात्पर्यशक्तिः । मुख्यार्थं बाधादिसहकार्यपेक्षार्थप्रतिभासन-शक्तिलंक्षणाशक्तिः तच्छिक्तित्रयोपजिनतार्यावगममूलजाततत्प्रतिभासपिवित्रि-तप्रतिपत्तृप्रतिभासहायार्थद्योतनशक्तिध्वनन्यापारः ।

<sup>–</sup> ਪਕ. ਲੀ. q. 60–61

राब्द की केवल एक राक्ति आंभ्रणा है तथा अयं मे लिड् गता है, व्यञ्जकता नहीं । उनके अनुसार राब्द और अयं मे व्यञ्जकत्व होता ही नहीं अतएव ध्वनिकार ने व्यर्थ मे ध्वनिकारिका में "यत्रार्थ: राब्दो वा" पद प्रयुक्त किये हैं । महिमा की दृष्टि में अर्थान्तर का प्रत्यायक जो अभिधाव्यतिरिक्त व्यापार है वह अर्थ का ही व्यापार है और यह अर्थ उस अर्थान्तर का लिड् ग है, व्यञ्जक नहीं । अतएव राब्द को अनेक व्यापारों का अग्नय मानकर व्यञ्जना वृत्ति को भी जो राब्दाश्रित माना है वह वस्तुत: अर्थ का ही व्यापार है । उहा सन्दर्भ में महिमा अपना तक देते हैं कि राब्द अनेक शांक्तयों का आश्रय नहीं सिद्ध होता । उनक अनुसार जिन शांक्तयों का आश्रय एक होता है वे परस्पर निरपेक्षरूप से एक ही समय में अपना कार्य करती है । जैसे – अग्नि की दाहकत्व, पाचकत्व, प्रकाशकत्व आदि शांक्तयां है । ये परस्पर निरपेक्ष होकर अग्निक्य आश्रय में रहती है । इनमें यह नहीं होता कि एक शक्ति यथा दाहकत्व अपना कार्य कर ले तब पाचकत्व शांक्त प्रवृत्त हो अथवा जब

<sup>1-</sup> १क १ अत्रोच्यतेडिभिभासत्तः शब्दस्यार्यप्रकाशने । व्यापार एक एवेष्टो यस्त्वन्योडर्यस्य सोडिखलः ।।

<sup>–</sup> हि. व्य**.** वि. 1/71

इंख इं इंब्बस्यैकाभिभा शक्तिरर्थस्यैकैव लिङ्गाता । न व्यञ्जकत्वमनयोः समस्तीस्त्युपपादितम् -।।

<sup>-</sup> हि. व्य. वि. 1/27

<sup>2-</sup> वाच्यादर्यान्तर मिन्न यदि तिल्लङ्गमस्य सः । तन्नान्तरीयकतया निबन्धो ह्यस्य लक्षणम् ।।

<sup>-</sup> हि. व्य. वि. 1/72

उ- यत् पुनरस्यानेकशक्तिसमाश्रयत्वाद् व्यापारान्तरपरिकल्पन तदर्यस्थेवोपपद्मते न शब्दस्य , तस्यानेकशक्तिसमाश्रयत्वासिलेः ।
 - हि. व्य. वि. पृ. 87

पायसत्व अपना कार्य समाप्त कर ले तब प्रकाशकत्व प्रवृत्त हो । वे सब एक साथ कार्य मे प्रवृत्त होती है, किन्तु शब्दाश्रित शांक्तयों में तो अपने-अपने क्रमानुसार सबका प्रवेश हैं जैसे- प्रथम स्थान अभिभा का है तो अभिभा का ही प्रवेश होंगा, लक्षणा का नहीं हो सकता । अतरव इन शक्तियों का आश्रय भिन्न-भिन्न होना चाहिये, एक शब्दमाश इनका आश्रय नहीं बन सकता । इस प्रकार अभिभा शक्ति का आश्रय शब्द हुआ और अन्य शक्तियों का आश्रय अर्थ हुआ और उस अर्थ के व्यापार का अनुमान में अन्तभाव हो जाता हैं । उदाहरणार्थ - गौवांहीक: में गोरूप अर्थ का वाहीकरूप अर्थान्तर के साथ ऐकात्म्य बाधित हैं अतरव एंकात्म्यविभान को बिना स्वीकार किये हुये अन्य किसी भी प्रकार से गो का वाहीक अर्थ अनुपपन्न होने के कारण गो अर्थ वाहीक के साथ आशिक न कि पूर्ण अभेद का अनुमान कराता है, क्यांक कोई भी व्यक्ति कही पर किसी भी प्रकार से साथ आशिक न कि पूर्ण अभेद का अनुमान कराता है, क्यांक कोई भी व्यक्ति कही पर किसी भी प्रकार से कुछ भी साध्मर्थ देखें बिना अकस्मात् अभेदारोप नहीं करता ।

<sup>1-</sup> तथा हि एकाश्रयाः शक्तयोङन्योन्यानपेक्षप्रवृत्तयोङप्राकृतपौर्वापर्यनियमा
युगपदेव स्वकार्यकारिण्यो दृष्टाः यथा दाहकत्वप्रकाशकत्वाद् योङग्नेः ।
न च शब्दाश्रयाङशक्तस्तया दृश्यन्ते अभ्युपगम्यन्ते वा नियोगतोङभिधाशक्तिपूर्वकत्वेनेतरशक्तिप्रवृत्तिदर्शनात् । तस्माद् भिन्नाश्रया एव ता न
शब्दैकसमाश्रया इत्यवसेयम् ।

<sup>-</sup> हि. व्य. वि. पृ. **87** 

यश्चासावाष्ट्रयो भिन्नः सोडर्ष एवेति तद्व्यापारस्यानुमानान्तर्भावोडभ्युपगन्तव्य एव ।

<sup>-</sup> हि. व्य. वि. पृ. **87** 

वस्ता की इस प्रवृत्ति का ज्ञान जिस बांद्धा की है वह तां तत्वारोप का निमित्त सादृश्यमात्र को मानता है, तत्व का नही। क्योंकि तत्व नां वाच्यरूप सं प्रारम्भ में ही भासित होता है, वह चरमप्रतीति का विषय नहीं बन सकता। क्योंकि तब तक उसका बाध हो जाताहै। कथन की इस प्रकारकी प्रवृत्ति का हेतु साध्मर्यमात्र का प्रतिपादन है और उसका प्रयोजन है वाहीकादि में गांगत जाड़्यादि धर्यों का लाधवात् प्रतिपादन । 1

इस प्रकार वाहीकादि में जो गवादिसाधम्यं का ज्ञान होता है वह गोत्वाशंष के अन्वयानुपर्पातन के कारण अवधारित होता है । अर्थात् बोब्डा यह मोचता है कि वाहीक गांगतजाड्यादि धर्मो वाला है । अन्यथा वाहीक पर गोन्व का आरोप अनुपपन्न है । अतः अर्थापत्तिकप होने के कारण यह अनुमान का विषय हुआ। शब्द व्यापार का नहीं ।2

इसी प्रकार "कृशाइ, ग्याः सन्तापं वदित विसिनीपत्रशयनम्" मे भी वदित का प्रकाशनरूप अर्थ अनुमानगम्य है । अविनाभावसम्बन्ध के निश्चय द्वारा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का ज्ञान अनुमान का लक्षण बताया गया है जो कि प्रकृत प्रसङ्ग्य मे भी घटित होता है यथा यत्र-यत्र भूमः तत्र-तत्र वह्निः । इसमे अन्वय व्यतिरेक द्वारा अविनाभाव रूप

<sup>1-</sup> तयाहि । गौर्वाहीक इत्यादौ तावद्गवादयोड्यां बाधितवृहिकाद्यर्थान्त-रैकातम्यास्ताद्र्प्यविधानान्ययानुपपत्त्या केनियदेशेन तत्र तस्वमनुमापयिन्त न सर्वातम्या । न इयनुनम्रतः करियत् क्वियत् क्यप्रेचत् साधम्यमनृत्पश्-यन्नेवाकस्मात् तत्वमारोपयतीति परिशीलितवक्तृस्वरूपः प्रतिपत्ता तत्वारोपानिमित्त सादृश्यमात्रमेव प्रतिपत्तुमर्हित न तत्वम् । तिद्ध वाच्यतयोपक्रम एव भासते, न प्रतीतिपर्यवसानास्पद भवितुमर्हित, तस्य बाधोपपत्तेः । तस्य पैवविधस्योपक्रमस्य निमित्त साधम्यमात्रप्रतिपादनम् । प्रयोजनम्य लाघवेन वाहीकादौ गवादिगतजाङ्यादिधमप्रतिपादन ।

<sup>–</sup> ਵਿ. ਕਾ. ਕਿ. ਪ੍ਰ. **87–88** 

<sup>2-</sup> तस्माद्योऽय । वाहीकादौ गवादिसाध्मर्यावगमः स तत्वारोपान्ययानुपपित्तपरिकल्पितोऽनुमानस्यैव विषयः । न शब्दव्यापारस्येति स्यितम् ।

गोत्वारोपेण वाहीके तत्साम्यमनुमीयते । को ह्यैतिस्मिन्नतत्तुल्ये तत्व व्यपिवशेष् बुद्धः ।। - हि. व्य. वि. पृ. 88-89

व्याप्ति हैं । उसी प्रकार प्रस्तुत उदाहरण में वदित से प्रकाशन रूप प्रयान्तर की प्रतीति होती हैं। यहाँ वाच्य और अर्थान्तर के मध्य कार्यकारणभावकृत अविनाभावसम्बन्ध हैं, क्योंकि प्रकाशन " वदन " के कार्यरूप में प्रमिद्ध हैं। प्रकाशन को वदित क्रिया का वाच्य तो नहीं कह सकते इसलिये कि प्रकाशन अर्थ में वदित क्रिया का सकत नहीं है और प्रकाशन वदन से अभिन्न हैं नहीं। ऐसा भी नहीं कह सकते कि वदित क्रिया केवल स्वायं का ही प्रतिपादन कर रही हैं अर्थान्तर का नहीं क्योंकि उसके स्वायं का उत्तर क्षण में बाध हो रहा हैं। अब यदि यह कहा जायं कि लक्षणया वदित क्रिया पद का वदन क्रिया के सदृश प्रकाशन नामक तदितर क्रिया में तात्पर्य हैं, क्योंकि ऐसा न मानने पर अन्य किसी भी प्रकार से उसका इवदित काई उपादान उपपन्न नहीं होता तां अन्ययानुपपीत्तरूप अर्थापित के द्वारा "वदन" से प्रतीयमान "प्रकाशन" अनुमय ही कहा जाना चाहिये। क्योंकि अर्थापित्त का अनुमान में ही अन्तर्भाव स्वीकार किया गया है।

आचार्य महिमा ने गर्•गार्यां घांषः उदाहरण मे भी लक्षणा और व्यक्तां की अपिरहार्यता का खण्डन कर लक्ष्यार्थं तट को अनुमेय सिद्ध किया है। और व्यङ्ग्यार्थभूत शैत्यपावनत्व को इस प्रकार के उक्ति वैचित्रय के परिग्रह का फल बताया है। महिमा के विचार से व्यक्तिवादियों की यह कल्पना बिल्कुल निराधार है कि तटक्प अर्थ अथवा शैत्यपावनत्वरूप अर्थ की प्रतीति गगा शब्द से होती है। इसलिये कि गगा शब्द की सामर्थ्य तो प्रवाह रूप स्वार्थं के प्रत्यायन में ही पर्यवसित हो जाती है। इसलिये गगा शब्द तो तटक्प अर्थान्तर की वार्ता भी जानने में समर्थं नहीं फिर वह तटक्प

<sup>1-</sup> एव "कृशाङ् ग्याः सन्ताप वदित विसिनीपत्रशयनम्" इत्यादाववगन्तव्यम् । अविनाभावावसायपूर्विका इ्यन्यतोङन्यस्य प्रतीतिरनुमानमित्यनुमानलक्षणमुक्तः तच्यात्रोपलभ्यत एव ।

<sup>–</sup> ਵਿ·ਕਾ· ਕਿ· ਪ੍ਰ· 88

<sup>2-</sup> तथा हि वदतीत्यादौ वदनादेरर्यान्तरस्य प्रकाशादेः प्रतीतिः । तयोश्चाविनाभावः कार्यकरणभावकृतः प्रकाशनस्य वदनकार्यत्वप्रसिद्धः न च वदते। प्रकाशो वाच्य इति शक्य वक्तुः तस्य तत्रासमितत्वात् प्रकाशस्य चातत्वात् । न चाय स्वार्यमेव प्रतिपादयित तस्य बाभोपपत्ते। अयोपचारत उपादानान्ययानुपपत्या वदनक्रियायाः सदृशे प्रकाशनाख्ये क्रियान्तरे वर्ततेश्य वदितिरित्युच्यते तर्हयन्ययानुपपत्या वदनादेः प्रकाशादिः प्रतीयमानोङनुमेय एव भवितुमर्हति अर्यापत्तेरनुमानान्तर्भावाभ्युपगमात् । — हिः व्यः विः पः 88

प्रथ का मस्पर्श केसे कर सकता हैं इस प्रकार के उक्ति विचित्र्य की स्वीकार करने का प्रयोजन हैं - आरोप के विषय तटकप अर्थ मे आरोप्यमाण गङ्•गागतपुण्यत्वशीतलत्वादि भर्मो की प्रतीति। यदि व्यक्तिवाद के समर्थंक यह कहे कि अयान्तर की प्रतोति शाब्दी ही है आयीं नहीं क्योंकि शब्द में व्यञ्जना नामक एक दूसरी शांक्त रहती है जिससे अभिभा के क्षाण होने पर अयांन्तर का बांध माना जाता है । तो यह कथन भी अचित नहीं हैं । शब्द का अभिभा के अतिरिक्त व्यञ्जना नामक व्यापार बनता हो नहीं जिससे अर्थान्तर की प्रतीति शब्द से मानी जाये क्यांकि व्यक्ति युक्तियों से सिद्ध नहीं होती और शब्द और अर्थ का अन्य किसी प्रकार का सम्बन्ध बनता नहीं । और व्यक्ति अथवा सम्बन्धान्तर के अभाव में भी शब्द के अर्थान्तर की प्रतीति मानने पर तो शब्द के साथ अर्थ का नियत सम्बन्ध नहीं रह जायेगा। इसलिये कि किसी विशिष्ट अर्थ को शब्द विशेष से सम्बद्ध करने वाला सकेत के समान कोई नियामक नही रह जायंगा । अब यदि यह कहे कि शब्द और अर्थ का स्वाभाविक सम्बन्ध है अतः इस प्रकार के नियामक की कोई आवश्यकता नहीं तो यह भी ठीक नहीं इसलिये कि जिस प्रकार गेय रागों का षडजादि स्वरों के माय स्वाभाविक सम्बन्ध है उसी प्रकार शब्द का रत्यादिक भावों के साय स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है । क्योंकि शब्द का रत्यादि भावों के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं हैं और यदि स्वाभाविक सम्बन्ध स्वीकार करे तब तो व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न सभी को अर्थ की प्रतीति होनी चाहिये जैसा कि होता नहीं । शब्द और अर्थान्तर के बीच समयकृत सम्बन्ध भी नहीं माना जा सकता 2 स्योकि आनन्दवर्धन द्वारा स्वीकृत व्क्रजकत्व औपाधिक है। अर्थात् उनके मत मे भी व्यञ्जना व्यापार अर्थप्रकरणादि उपाधियो से सहकृत होकर ही अर्थान्तर की प्रतीति कराता है। ये उपाधियाँ अर्थ प्रकरणादि भेदों से अनन्त एवं अनियत है । इसलिये एक ही शब्द के उपाधिभेद से अनेक प्रतीयमानार्थ हो सकते हैं । अतः जिस प्रकार प्रत्येक

<sup>1-</sup> न ह्यस्य गेयस्येव इत्यादिमिमिवैः स्वामाविक एव सम्बन्धः सर्वस्यैव तत्प्रतीतिप्रसङ्गात् ।

<sup>–</sup> ਵਿ• ਕਾ• **ਕਿ•** ਯੂ• 97

<sup>2-</sup> नापि समयकृतः व्यञ्जकत्वस्यौपाधिकत्वाद् । उपाधीनां चार्यः प्रकरणादिसामग्रीरूपाणां आनन्त्यादनियतत्वाच्य प्रतिपदिमव शब्दानुशासनस्य समयस्य कर्तुमशक्यत्वात् ।

<sup>-</sup> हि॰ व्य॰ वि॰ पु॰ **9**?

पद का राब्दानुशासन करना असम्भव है उसी प्रकार प्रत्येक उपाधि का संकत का निर्धारण भी असम्भव है । उदाहरणार्थ एक ही राम पद उपाधि भेद से भिन्न-भिन्न अर्थों का बोध कराता है । रामोइस्मि सर्व सहे । राम शब्द समस्त दुखों को सहने वाला रामेण प्रियंजीवितेन तु कृत प्रेम्णः प्रियं । नोचितम् । राम शब्द भीक के अर्थ में •

रामस्य पाणिरसि निर्मरगर्म खिन्नसीताविवासनपटो । करणा कुतस्ते - राम शब्द निष्ठुर अर्थ मे ।

इस प्रकार शब्द और अयांन्तर के बीच सकेतग्रह नहीं स्वीकार किया जा सकता है और न ही उनके बीच कोई अन्य सम्बन्ध स्वीकार किया जा सकता है। अतः उन प्रकरणादि सामग्री के ही सम्बन्ध के बल पर अर्थ की गमकता सिद्ध होती हैं शब्द की नहीं । एक शह्रका यह हो सकती है कि "प्राप्त" इत्यादि में "प्र" आदि उपसर्गों का वाचकत्व न कह कर द्योतकत्व क्यों कहा गया है विद "प्र" को वाचक मान लिया जाय तो "प्राप्त" को हर्लादि मानना पड़ेगा और उसके यहर्ष प्रत्यय की प्राप्त होने लगेगी जो कि व्याकरण विकद्ध हैं। इसके विपरीत "प्र" को द्योतक मानने पर "प्राप्तादिक" में वे "आप्त" आदि कियापदों के समान क्रियावाचक नहीं माने जाकर स्वतन्त्र होगे "आप्त" आदि हलादि न होकर अजादि रहेगे जिससे यहर्षि की प्राप्ति भी नहीं होगी। अतः शब्द भी द्योतक होते हैं। उनके व्यवस्थकत्व का निषेध असमभव हैं।

इस आक्षेप का महिमभट्ट यह उत्तरदेते हैं कि प्रादिक उपसर्गों को जो द्योतक कहा गया है वह उपचारतः है। क्योंकि वास्तविक द्योतक

<sup>1-</sup> १ क १ पक एव हि शब्द सामग्रीविचिक्त्याद् विभिन्नार्थानवगमयित यथा "रामोशिस्म सर्व सहे" इति "रामेण प्रियजीवितेन तु कृत प्रेम्ण प्रियजीवितेन तु कृत प्रेम्ण प्रियजीवितेन तु कृत प्रेम्ण प्रियजीवितेन तु कृत प्रेम्ण प्रिये पाणिरिस्स निर्भरगर्भीखन्नसीताविवासनपटो करूणा कृतस्ते इति ----- इत्यादावेक एव राम शब्द ।

तां प्रदीपादि है। शब्दार्थविषयक द्यांतकत्व ता औपचारिक है। अतः जिस किसी अर्थ की प्रतोति जिस शब्द के प्रयोग के अन्वय और व्यतिरेक का अनमरण करे उन दीनां के बीच वाच्यवाचक भाव ही स्वीकार करना चाहियं । व्यङ् ग्यव्यञ्चक भाव नहीं । इसी प्रकार पचित आदि के प्रयोग में प्रकर्षींद अर्थों की प्रतीति प्रादि के भावाभाव का अनुविधान करने वाली है। अतः शब्द तथा प्रकर्षाद अयों के बीच वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध हुआ । इस प्रकार "मूल नास्ति कुतो शाखा" इस न्याय ब्रव्यञ्जनाव की अनुपपन्नता के कारण शाब्दी व्यञ्जना की कल्पना ही निर्मूल मिछ होती हैं । महिमभट्ट व्यञ्जनाशस्ति को ही निर्मूल सिछ करना चाहते हैं। जिससे जिन्नशिरस्क यह ध्वनिसिद्धान्त रक्तबीजास्र के समान पुन: जीवित न हो ऐसा विचार कर "व्यक्ति" की उन्होंने अपने प्रगाद पाण्डित्य और तर्क से भ्वस करने का प्रयास किया है। यह तो हुई शब्दाश्रितव्यञ्जना की बात । महिमा ने ध्वनिकार के द्वारा कथित भ्वनितक्षण मे जो व्यङ्ग्स्तः पद आया है उसको भी उचित नही बताया न्यों के वाच्य और प्रतीयमान के बीच व्यङ्ग्यव्यञ्जक भाव नहीं मानते सत् अथवा असत् प्रकाशित होने वाले पदार्थ का सम्बन्ध स्मरण की अपेक्षा के बिना प्रकाशक के साथ ही प्रकाशित होना अभिव्यक्ति कहलाता है । सद्विषयक अभिर्व्याक्त तीन प्रकार की होती है

ई<sup>1</sup> ई कारण में शिक्तरूप से स्थित होने के कारण तिरोभ्त कार्य की
इन्द्रियविषयतापितन जैसे क्षीरादि की अवस्था में दभ्यादि की
अगि-व्यक्ति ।

<sup>1-</sup> सत्यम् । उक्तमुपचारतो न परमायंत इति तस्य प्रदीपादिनिष्ठस्य वास्तवस्य शब्दार्यविषयत्वस्य प्रतिक्षेपात् ।

<sup>ੂੰ –</sup> ਵਿ· ਕਾ **ਕਿ ਪ੍ਰ** 99

<sup>2-</sup> नापि वाच्यप्रतीयमानयोमुंख्यवृत्या व्यङ्ग्यव्यञ्जनभावः सम्भवित व्यक्तिलक्षणानुपपत्तेः । तथा हि सतांडसत एवायंस्य प्रकाशमानस्य सम्बन्धस्मरणानवेक्षिणा प्रकाशकेन सहैव प्रकाशिवः षयतापत्तिरिभव्यक्तिरिति तल्लक्षणमायक्षते । तत्र सतोङभिव्यक्तिस्त्रिविधाग तस्य त्रैविध्यात् । - हि॰ व्य॰ वि॰ पु॰ 62

<sup>3-</sup> तत्र कारणात्मिन कार्यस्य शक्त्यात्मनावस्थानात् तिरोभ्नतस्येन्द्रियगोचरत्वापिति लक्षण अविभाव एका यथा श्रीराधवस्थायां वभ्यावे ।

<sup>-</sup> हि· व्य· वि· **62** 

- अविभूंत पदार्थ का भी जो किसी प्रतिबन्धक के कारण प्रकाशित न हो रहा हा किसी प्रकाशक द्वारा जो स्वय अप्रधान हो अपने साथ साथ प्रकाशन जैसे प्रदीपादि द्वारा घट की अभिव्यक्ति ।
  - १३ पूर्वानुभूत वस्तु के सस्कार का क्ष्णो सस्कार अन्ति। करण मे विद्यमान है इ उससे नियतस्य से सम्बद्ध अर्थान्तर द्वारा अथवा उसके प्रतिपादक द्वारा उद्बोधनमात्र ।2

स्मृति रूप यह तृतीया अभिव्यक्ति भी उद्बोधक के त्रैविध्य से त्रिविध होती हैं । प्रयम हैं — व्याप्ति सम्बन्ध से सम्बद्ध हेतु भूमादि से अगन्याद की अभिव्यक्ति । द्वितीय हैं — लिपि प्रतिबिम्ब अनुसरणादि से सदृश वस्त्वन्तर की अभिव्यक्ति तथा तृतीय हैं — वाचक शब्द द्वारा गो आदि की अभिव्यक्ति । असत् विषयक अभिव्यक्ति केवल एक प्रकार की होती हैं क्योंकि असत् के भेद-प्रभेद सम्भव नहीं ।

इनमें से वाच्य और प्रतीयमान के बीच प्रथम प्रकार की आंभव्यक्ति स्वीकार करने पर जिस प्रकार विश्वादि पदार्थ का इन्द्रियसाक्षात्कार क्षेता है। उसी प्रकार प्रतीयमानार्थ का भी इन्द्रिय साक्षात्कार होना चाहिये। अतरव यह घटित नहीं होता । दूसरे प्रकार की अभिव्यक्ति मानने पर जिस प्रकार प्रवीपादि के साथ यह घट इस प्रकार का है। ऐसी प्रतीति होती है उसी प्रकार वाक्यार्थ ज्ञान के साथ ही प्रतीयमान की इदन्ता भासित होनी चाहिये अतरव इसकी भी सगति नहीं बैठती । इस प्रकार वाच्य से प्रतीयमान की प्रतीति को न परिणतक्ष्य। न ज्ञाप्तिक्य अभिव्यक्ति मान सकते हैं ।

अभिव्यक्ति का तीसरा प्रकार ही वाच्य से प्रतीयमान की प्रतीति मे घटित होता है किन्तु वह अनुमिति से भिन्न कुछ नही है क्योकि तृतीय प्रकार की अभिव्यक्ति का जो लक्षण है वह अनुमान मे सगत होता है। व्यक्ति मे नही । अतः वह अनुमानक्य ही है । क्योकि एक पदार्थ से

दूसरे पदाय की प्रतीति में अनुमान छोड़कर और कोई तस्व सिद्ध नहीं होता । साराश यह है कि अभिव्यक्ति में प्रकाशक और प्रकाशमान के प्रकाशन में क्रम नहीं होता। जब कि वाच्य से व्यङ्ग्य की प्रतीति में क्रम होता है। अभिव्यक्ति में प्रकाशमान सम्बन्ध स्मरण की अपेक्षा नहीं रखता। जबकि वाच्य से व्यङ्ग्य की प्रतीति बिना सम्बन्ध के सम्भव ही नहीं। इस प्रकार अभिव्यक्ति का लक्षण प्रतीयमानस्य लक्ष्य में घटित न होने से लक्षण असम्भव दोष से दुष्ट हुआ।

इसी प्रकार प्रतीयमान में असत् विषयक व्यक्ति का भी लक्षण पटित नहीं होता क्योंकि असत् विषयक व्यङ्ग्यार्थं मानने पर उसकी कहा नहीं जा सकता । इवक्तुमशक्यत्वात्

इस प्रकार रस अलकार और वस्तु स्प ध्विन के तीनो भेदो में व्यङ् ग्यव्यञ्जकभाव नहीं बनता क्योंकि उनमें व्यङ् ग्यव्यञ्जकभाव की साधिका सहभावेनप्रतीति नहीं हैं । अतः वाच्य और प्रतीयमान की प्रतीतियों के बीच में क्रम होने से गम्यगमकभाव स्वीकार करना चाहिये ।1

र्व्यंग्यार्थं की प्रतीति लिङ्•गिलिङ्•गिभावमूल है यह सिद्ध करने के लिये भ्वनिकारोक्त वस्तु भ्वनि का उदाहरण दिया है । —

भ्रमभार्मिक विश्रब्धः स शुनकोडय मारितस्तेन । गोदावरीनदीकूललतागहनवासिना दृष्तसिहेन ।।

प्रस्तुत पद्म मे यह अनुमान का रूप है यद् यद् भीरुभ्रमण तत् तत् भयकारणिनवृत्युवलिक्पपूर्वकम् । गोदावरीतीर च भयकारणि सिहापिष्ठितम् अतस्तत् श्वभीरुभ्रमणायोग्यम् इति । अत्र भ्रमणस्य यद् व्यापक भयहेतुनिवृत्तिज्ञान तद्विरुद्धा भयकारणिसहोपलिक्ष्पः भमणरूप व्याप्त निवारयित । गोदातीर यह पक्ष है । भयानक सिह का सद्भाव यह हेतु है । भ्रमणाभाव साप्य है । यह देश भीरु भ्रमण के अयोग्य है दूप्त सिह के सद्भाव के कारण । यहां पर अनुमिति का पचावयवी वाक्य प्रस्तुत किया जा रहा है ।

 <sup>1-</sup> तदेव वाच्यप्रतीयमानयोर्वक्ष्यमाणक्रमेणलिङ् गिलिङ् ग्रिभावस्य समर्थनात् सर्वस्यैव भ्वनेरनुमानान्तर्भावः ।

1- यह देश भीरुभ्रमण के अयोग्य है । प्रतिज्ञा
 2- दृप्तिसिंह के सद्भाव होने के कारण । हेतु
 3- अरण्य । दृष्टान्त
 4- तद्यथा । उपनय
 5- तस्मात्तथा । निगमन

इसी प्रकार अन्य भ्वनिभेदों में भी महिमा की व्यञ्जना स्वीकार्य नहीं हैं ।

इस प्रकार नीचे सक्षेप मे आनन्दवर्धनाचार्य और महिमम्द्र के मनमंदों की प्रदर्शित किया जा रहा है —

### महिमभट्ट आनन्दवर्धन

1- प्रतीयमानार्थं का गम्यत्व 1- उसका व्यङ्ग्यत्व

2- प्रतीयमानार्थं को प्रतिपादित करने 2- व्यञ्जना वाला व्यापार अनुमिति

3- वाच्य - प्रतीयमान अर्थो की क्रम 3- उन दोनो का साहित्येन प्रकाश मे प्रतीति

4- शब्द सदा वायक है। 4- शब्द व्यञ्जक भी है।

5- प्रतीयमानार्थ के प्राधान्य शाँर 5- उपित है । अप्राधान्य से काव्य का भेद उपित नहीं ।

6- उपचारवश रसभ्विन का 6- मुख्य रूप से ही प्रतीयमानार्थ का व्याद्वरं ग्यत्व व्यपदेश समीचीन हैं। युद्ध रूप से नहीं । मुख्य रूप से नहीं ।

### वक्रोक्ति जीवितकार कुन्तक और व्यञ्जना

वक्रोक्तिजीवितकार राजानक कुन्तक विदर्भभगिभिणितिस्पा वक्रोक्ति की सार्वभौम एवं व्यापक स्प देते हुये उसे काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं । वस्तुतः कुन्तक के मत और ध्वनिवादी के मत में कोई विरोध

<sup>1-</sup> वक्रोक्तिजीवितकार । पुनर्वेदग्ध्यभगीभणितिस्वभावां बहुविधां वक्रोक्तिमेव प्राधान्यात् काव्यजीवितमुक्तवान् ।

<sup>-</sup> राजानक स्ययकर अर सर पुर <sup>9</sup>

नहां है किन्तु काव्य के आत्म तत्व विषयक विचार में विरोध है। भ्वनिवादी जिसे प्रतीयमानार्थं मानते हैं। आचार्यं कुन्तक उसी की वकोरिक्त मानतं हुए काव्य के आतम तत्व के रूप मे स्वीकार करते हैं। आचार्य कुन्तक के अनुसार कवि प्रतिभा से सम्पन्न उक्ति वैचित्रय ही काव्य का परम तस्व है । यह उक्ति वैचिक्रय ही काव्य का अन्य लोक प्रसिद्ध उक्तियों से भेदक तत्व है तभी तो गतोइस्तमकों भातीन्दु यौन्तिपक्षिणः इस साधारण अक्ति मे नही होती± अपित विदरभक्तविवरियत सहदय कविया की रुचि काव्यतत्ववंत्ताओ को वक्रवास्यापास्ढ शाणोल्लीढमणिमनोहर ही **ਕ**ਧਜ संचकर होता है।2

राजानक कुन्तक ने दां उदाहरण देकर सामान्य उक्ति से सह्दयग्राह्य उक्ति का भेद स्पष्ट किया है ।

॥ मन्द्रमन्द्रमृदितः प्रययौ ख भीत भीत इव शीतम्यूखः ।

३² इ ममावंकि जिप्रभृतिपरिपाटी प्रकटयन्
कलाः स्वैर स्वैर नवकमलकन्दाइ कुरक्यः ।
पुरन्ध्रीणां प्रेयोविरहदहनोद्दीपितदृशां
कटाक्षेभ्यां विभ्यन्तिभृत इव चन्द्रोडभ्युदयते । ।

उपर्युक्त दोनो पद्यो को पढने से यह जात होता है कि यद्यपि दोनो पद्यो मे समान अर्थ का उपनिबन्धन है किन्तु कविकृत उक्तिवैधिकृय से प्रथम पद्य जितना भ्राजिष्णु इरुचिकर है उतना दूसरा नहीं ।

राजानक कुन्तक काव्य की परिभाषा इस प्रकार करते हैं --

शब्दार्थों सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि । बन्धे व्यवस्थितौ काव्य तिक्रदाह्लादकारिणि । ।4

गतोङस्तमकी भातीन्त्यौन्त पक्षिण।
 इत्येवमादि कि काव्य वार्तामेनां प्रचक्षते ।। — काव्यालकार 2-8
 प्रतिभाप्रतिभासमानमघटितपाषाणशकलकल्पमणिप्रख्यमेव वस्तु विदग्भकविविरचितवक्रवाक्योपास्त शाणोल्लीद्रमणिमनोहरतया तिद्रदाह्लाद कारिकाव्यत्वमिपरोहित । — द॰ जी॰ प॰ 21

<sup>3-</sup> **ਕ. जੀ**. ਯੂ. 21 ਸ. ਤੁ.

<sup>4-</sup> a. ਜੀ. q. 16

कार्व्यावर् मे आह्लार उत्पन्न करने वाले वक्रकविव्यापार से सुशोधित रचना में व्यवस्थित सहित शब्दार्य काव्य कहे जाते हैं ।

वायक शब्द और वाच्यायं दोनो मिलकर ही काव्य हांते हैं । जैसे प्रत्यंक तिल में तेल हांता है। उसी प्रकार शब्द अयं दोनो में ही सह्दयहृदयाह्लादक शक्ति होती है । सहितों का अर्थ है — सहभाव अयांत् साहित्यपूर्वंक अविस्यत शब्दायं ही काव्य है । राजानक कुन्तक के अनुसार वक्रताविध्वितिविशिष्ट गुण तथा अलकार विभृति का परस्पर स्पिभित्व ही काव्य में अभिप्रंत हैं। इस स्पिभित्व में उत्कर्ष और निकर्ष रहित साहित्य ही यहां विविक्षित हैं। यह परस्परस्पिभ्त्व साहित्य ही सह्दयहृदयावर्जंक सौन्दर्यश्लािपता को प्राप्त होता है । इन शब्दायों की स्थित परस्पर दो मित्रों की है । 2

पूकि यह परस्परस्पिक्ष्य उक्तिवैचिन्न्य ही सह्दयह्दयावर्जक एव सौन्दर्य का अधिष्ठान है अतएव कुन्तक ने इसे काव्य का प्राणन्तत्व माना है । जबकि ध्वनिवादी इस वैचिन्न्य के हेतुभूत व्यङ्ग्यार्थ की प्राणातत्व मानते हैं । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुन्तक विचित्र अर्थ-प्रकाशन शैली को ही काव्य का सर्वस्व मानते हैं जबकि ध्वनिकार अर्थ-प्रकाशन शैली को काव्य का सर्वस्व न मानकर प्रतीयमानार्थ को काव्य का प्राणतत्व मानते हैं ।अजैसे "अम धार्मिक" पद्य में कुन्तक के अनुसार विधिक्ष्य वाच्य में ही चक्रकार माना जायेगा, "मा अम" इस अर्थ में नही, क्योंकि इसमें अमण-निषेध का उक्ति-वैचिन्न्य के माध्यम से क्यन हैं। अमण-निषेध को प्रकारान्तर से व्यक्त करना ही वक्रोंक्ति हैं, जो काव्य का प्राण है । जबकि ध्वनिकार "मा अम" इस प्रतीयमानार्थ में ही चम्रकार मानते हैं, जिसके कारण वाच्यार्थ भी वक्रिमायुक्त भासित होता है । व्यक्तनावादी

<sup>1-</sup> एतयोः शब्दार्थयोः यथास्व यस्यां स्वसम्पत्सामग्रीसमुदायः सह्दयहृदयाह्लादकारी परस्परस्पर्भया परिस्फुरित सा काचिदेव वाक्यविन्याससम्बत् साहित्य व्यपदेशभाज् भवति ।

— वः जीः प्रः उः प्रः ११

<sup>2-</sup> समसर्वगुणौ सन्तौ सुहृदाविव सङ्गतौ । परस्परस्य शोभायै शब्दायौँ भवतो यया ।। - वग्जीगप्रगडगप्रगडगप्र

<sup>3-</sup> काव्यस्यातमा ध्विनिः - इतः प्रः उः कारिका १ - ध्वः 1-1

"मा भ्रम" स्पष्ट रूप से ऐसा कहने में कोई चमत्कार नहीं मानता क्योंकि तब तो ये वाच्य ही हो जायेगा। और इसका व्यड् ग्यत्व नष्ट हो जायेगा। जा कि आस्वादनवेला में हो रहता है । कुन्तक आत्मवान देह की विक्रमा में सौन्दर्य देखते हैं और प्विनकार देह से व्यितिरिक्त आत्मा में सौन्दर्य देखते हैं । डॉ॰ नगेन्द्र ने इन दोनों के सिद्धान्तों की समालोचना करते हुए कहा है कि "प्विन का वैचित्र्य अर्थरूप होने से आत्मापरक हैं। उपर वक्रीकित का वैचित्र्य अभिभारूप अर्थात् उक्तिरूप होने के कारण मूलतः वस्तुपरक है । इसलियं हमारी स्थापना है कि वक्रीकित प्रायः प्विन की वस्तुपरक परिकल्पना ही है ।

यह उल्लेखनीय है कि वक्रोक्ति की सिद्धान्त के रूप मे उद्घाटित करने का श्रेय भले ही कुन्तक की है किन्तु सर्वप्रयम आचार्य अलकारतन्त्रप्रजापित अाचार्य भामह ने इसका उल्लेख करते हुये इसका माहातम्य बताया है कन्तकाचार्य ने भामह का ही अनुसरण करके वक्रोक्ति का सिद्धान्त बनाया ।

भागह के पश्चात् दण्डी वामन एवं रुद्ध में भी वक्रोक्ति के महत्त्व की स्वीकार किया । आचार्य क्रूट का अनुसरण करके ही मम्मट विश्वनाथ आदि आचार्यों ने वक्रोक्ति की अलकार के रूप में स्वीकार किया। किन्तु आनन्दवर्धन ने वक्रोक्ति को सर्वालकार सामान्य माना है । "अतिशर्याक्तिगर्भता सर्वालकारेषु शक्यक्रिया" । कुन्तक की वक्रोक्ति में जहां एक ओर वाच्यवाचकधर्ममूल अलकारों की शोभा है तो दूसरी ओर अगनाओं के लावण्य के सदृश व्यङ्ग्यार्थ का चारत्व भी। इस प्रकार समस्त काव्य-सौन्दर्य तथा वैभव वक्रोक्ति में ही समाहित है।

मूलतः कुन्तक अभिभावादी हैं । वं अभिभाव्यतिरिक्त कोई शब्द-व्यापार नहीं स्वीकार करते हैं तथा उसी अभिभा के दो रूप मानते हैं । है ई सामान्य अभिभा है देश विचित्रा अभिभा । यह विचित्रा अभिभा ही वक्रोक्ति हैं ।3

<sup>1-</sup> हिन्दी वक्रोक्तिजीवित की भूमिका - पृ. 194

<sup>2-</sup> सैवा सर्वेव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । यत्नोडस्यां कविना कार्यः कोडलकारोडनया बिना । । -काव्यालकार 3/85

अ- काइसौ वक्रोक्तिरेव । वक्रोक्तिः प्रसिद्धामिभानव्यतिरेकिणी विचित्रवामिभा । कीदृशी वैदग्ध्यमगीमणितिः वैदग्ध्य विदग्धमावः किवक्रमंकौशल तस्य मङ्गी विच्छित्तिस्तया मणितिः । विचित्रवामिभा वक्रोक्तिरित्युच्यते । - व जी पृ 45

कुन्तक असामान्य कथन शैली अर्थात् विचित्रा अभिभा को ही काव्य का प्राण समभते हैं । शास्त्रादि में प्रसिद्ध शब्द अर्थ तथा लोक में घट पट आदि शब्दों का निबन्धन तो सामान्य अभिधा के अन्तर्गत आता है। किन्त कविकर्मकौशल की महिमा से वक्रता को प्राप्त विचित्रा अभिभा ही काव्य में शोभा बढ़ाती है । यह विचित्रा अभिभा भ्वनिवादी की व्यञ्जना ही है जिसका प्रकारान्तर से कुन्तक ने कथन किया है। किन्तु अभिभावादी होने के नाते वे द्योतक और व्यञ्जक शब्दो की भी वाचक ही मानते हैं। क्योंकि द्योतक और व्यञ्जक शब्दों में अयंप्रत्यायन रूप सामान्यता होती है। अतः उपचारतः वे भी वाचक होते है। इसी प्रकार द्योत्य और व्यङ् ग्यार्थ मे भी अर्थ प्रतीतिकारिता सामान्य है अतरव वे भी वाच्य कहे जाते हैं । 1 इससे यह सिद्ध होता है कि कुन्तक को अभिभा से व्यतिरिक्त प्रत्यक्षतः व्यञ्जना आदि कोई शब्द व्यापार स्वीकार्य नही है । जिस प्रकार आनन्दवर्धन ने ध्वनि काव्य की वाचक शब्द और वाच्यार्थ का गुणीभाव मानते हुए व्यङ्ग्या व्यञ्जक भाव से युक्त बताया है। उसी प्रकार कुन्तक के अनुसार भी प्रसिद्ध शब्दार्थ व्यतिरिक्त शब्दार्थ ही अपनी स्वाभाविकता से सुन्दर अर्थ होने के कारण और विवक्षितार्थ का बोध कराने के कारण काव्य शोभा की बढ़ाते हैं ।2 यथा --

द्भय गत सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः । कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकै।मुदी ।।

इस पद्य में "कपाली" शब्द ध्वनिवादियों के अनुसार व्यञ्जक हैं- जबकि कुन्तक के अनुसार यह पद अलौकिक वाचक वक्रता की उत्पन्न

\_\_\_\_\_\_

<sup>2-</sup> हक है यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ । व्यङ् क्तः काव्यविशेषः स भ्वनिरिति स्रिधिः कथितः ।। भवः 1/1ः

३ल३ विविधितोयोडसौ वस्तुमिष्टोडयंस्तदेक वाचकः तस्य एकः केवल एव वाचकः । कयम् अन्येषु सत्स्विप अपरेषु तद्वाचकेषु वहुष्विप विद्यामानेषु । तथा च सामान्यात्मना वस्तुमिमप्रेतो योडर्थस्तस्य विशेषामिभायी शब्दः सम्यग् वाचकर्ता न प्रतिपद्यते । — व जी प 34

करता है । विद्यापर आदि आचार्य ने कुन्तक को लक्षणावादी सिद्ध करते हुये कहा है कि कुन्तक ने लक्षणा में व्यञ्जना को अन्तर्भृत किया है । किन्तु यह कथन भ्रामक है । डॉ॰ डे के अनुसार यदि भक्ति पद का लक्षणास्प पारिभाषिक अर्थ न ग्रहण करके अमुख्य भ्वनि रूप अर्थ ग्रहण किया जाये तब तो कुन्तक को भाक्तवादी कहा जा सकता है क्यों कि वक्षों कित सिद्धान्त में भ्वनि गौण है और वक्षों क्तिमुख्य हैं। किन्तु इस तरह ता अन्य आचार्य भामहा दण्डी। वामना भट्टनायक आदि सभी लक्षणावादी हो जायंगे । इस प्रकार निष्कर्षता कुन्तक लक्षणावादी न होकर अभिभावादी ही है ।

राजानक कुन्तक ने वक्रोक्ति के मुख्यत एं भेद माने हैं। वे वक्रता के इन भेदों में मौनरूप से ध्वनि की गतार्थता सिद्ध करना चाहते हैं।

#### 

अक्षरों का विशेष न्यास या प्रसिद्ध प्रस्थान से व्यतिरिक्त विचित्रापूर्ण उपनिबन्धन ही वर्णविन्यास वक्रता है । कुन्तक ने अनुप्रासर् यमक अलकारों का और उपनागरिका परुषा एवं कोमला नामक वृत्तियों का इसमें अन्तर्भाव किया है। वस्तुतः परिशीलन करने पर यह ज्ञात होता है कि ध्वनिवादी की वर्णध्विन ही कुन्तक की वर्णवक्रता है।

# ଛ² श्रपवपूर्वार्थ वक्रता इसके आठ भेद बताये गये हैं ।

रुद्धि वैिष्ण राजानक कुन्तक ने वे ही दिये हैं जो ध्विनकार ने अर्थान्तरसक्रियतवाच्य ध्विन के उदाहरण में दिये हैं

यमक नाम कोडप्यस्याः प्रकारः परिदृश्यते ।

म तु शोभान्तराभावादिह नाति प्रतन्यते ।। वृत्तीनामुपनागरिकादीनां यद् वैचित्र्य — — तेन युक्ता समन्वितेति ।

- ਕ· जੀ· ਫ਼ਿ· 3· g· 153-54

– ਰ· ਗੀ· q· 159, ਪਕ· ਫ਼ਿ· ਤ·

<sup>1-</sup> अक्षराणां विशिष्टन्यसन तस्य वक्रत्व प्रसिद्ध प्रस्यानव्यतिरेकिणा वैचित्र्येणोपनिबद्धः -

<sup>2-</sup> तदा जायन्ते गुणा यदा ते सह्दयैर्गृह्यन्ते । रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ।।

रुदि वैचिन्न्य वक्रता के लक्षण मे प्रयुक्त "प्रतीयते" का आभप्राय है कि प्रस्तुत उदाहरण नदा — — — कमलानि में शब्दो का व्यापार केवल वाचकता मात्र से नहीं होता अपितु अन्य वस्तु की प्रतीनिकारिता मात्र से ही युक्तियुक्त होता है । इस प्रकार ध्वनिकार के द्वारा कथित व्यङ्ग्यव्यञ्जक भाव को कुन्तक ने स्वीकार किया है । इस प्रकार कुन्तक की रुदिवैचिन्न्यवक्रता ध्वनिवादी की अर्थान्तर सक्रमितवाच्य ध्वनि है ।

पर्याय वक्रता ए पर्यायवक्रता को ध्वनिकार की शब्दशक्ति मूल पद ध्वनि के अन्तर्गत माना जा सकता है क्योंकि कुन्तक ने स्वय कहा है " "एक" एवं य शब्दशक्तिमूलानुरणनरपव्यङ्ग्यस्य पदध्वनेविषयः । " यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ध्वनिकार के द्वारा दिये गये अलकार ध्वनि के उदाहरण "कुस्मसमययुग " " महाकालः को पर्यायवक्रता के उदाहरण के रूप में कुन्तक प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार कुन्तक ने अलकारध्वनि को भी स्वीकार किया है ।

कुन्तक की उपचारवक्रता को ध्वनिवादी की उत्यन्तितरस्कृत वाच्य ध्वनि के अन्तर्गत माना जा सकता है क्योंकि दोनो में लक्षणा का ही वैचि य है । "गगन च मत्तमेष - - - निशाः" । इस पद्म में भी जो कि कुन्तक ने उपचारवक्रता का उदाहरण दिया है अनन्दवर्धन ने अत्यन्तितरस्कृतवाच्यध्वनि के उदाहरण में दिया है ।2

विशेषणवक्रता का अन्तर्भाव भ्वनिवादी की पदभ्वनि में हो सकता है क्योंकि दोनो पद ही व्यञ्जक है ।

सवृत्तिवक्रता के स्वस्प पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह ध्वनिवादी की व्यञ्जना वृत्ति पर ही आधारित है । सवृत्तिवक्रता के लक्षण में कहा गया है कि जहां वैचित्रय के अभिधान की इच्छा से वस्तु की सर्वनाम आदि से छिपाया जाता है वहां सवृत्तिवक्रता होती है ।

<sup>1-</sup> प्रतीयते इति क्रियापववैचित्र्यस्यायमीभप्रायो यदेवविभे विषये राब्दानां वाचकत्वेन न व्यापारः अपितु वस्त्वन्तरवत्प्रतीतिकारित्वमात्रेणेति युक्तियुक्त मध्येतदिह नातिप्रतन्यते । यस्माद् भ्वनिकारेण व्यङ् ग्यव्यञ्जकभावोङत्र सुतरां समियतस्तत् कि पानस्क्त्येन ।

<sup>-</sup> व. जी. पु. 159

<sup>2-</sup> ਰ. जी. पृ. 178, ਪਰ. ਫ਼ਿ. ਤ.

प्वनिवादी की व्यञ्जना भी अनिभिषय अयं का ही बोप करातो है ।

वृत्तिवक्रता का अन्तर्भाव भ्वनिकार की समासभ्वनि में हो जाता है अन्तिम भेद क्रिया विचिक्रय वक्रता को भ्वनिवादी की भातु भ्वनि के अन्तर्गत रखा जा सकता है ।

परपरार्थवक्रता हसके भी आठ भेर माने हैं। जिनमें से छ भेरो की आनन्दवर्धन ने ध्वनि के रूप में उल्लेख किया है।

वाक्यवक्रता हिं । वाक्यवक्रता का अन्तर्भाव अलकार वर्ग का अन्तर्भाव किया है । वाक्यवक्रता का अन्तर्भाव अलकार भ्वति में हो जाता है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कुन्तक ने कुछ अलकारों की यथा रूपक व्यतिरेक आदि की प्रतीयमानता स्वीकार करते हुये प्रतीयमानरूपक का वही उदाहरण दिया है जो आनन्दवर्भन ने रूपक भ्वति का दिया है ।

#### <u>प्रकरण वक्रता तथा प्रबन्ध वक्रता</u>

प्रबन्धवक्रता का अन्तर्भाव प्रबन्ध ध्विन में हो सकता है। प्रकरण से तात्पर्य प्रबन्ध के एक देश से हैं अतरव इसे भी प्रबन्ध ध्विन के अन्तर्गत माना जा सकता है।

इस प्रकार वक्रोक्तिजीवितम् के अनुशीलन से यह प्रतीत होता है कि कन्तक व्यइ•ग्यार्थ को भी स्वीकार करते हैं। 2

इलक्ष्म विचित्र मार्ग के प्रसङ्ग्य मे यस्मिन् प्रतीयमानता ग्रम्यमानता काव्यार्थस्य मुख्यतया विविक्षितस्य वस्तुनः कस्यचिदनारव्येयस्य निब्रभ्यते ।
 वः जीः पुः 118

मृत्तिङ् वचनसम्बन्धेस्तया कारकशक्तिमः ।
 कृत्तिद्धितसमासैश्च द्योत्योङलक्ष्यक्रमः क्वचित् ।।
 च शब्दान्निपातोपसर्गकालादिमिः प्रयुक्तैरिमव्यच्यामानो दृश्यते ।
 - ५व. 3/16

<sup>2-</sup> इस इप्रतीयमानता यत्र साव्यार्थस्य निबन्ध्यते । वाच्यवाचसवृत्तिभ्यां व्यतिरिस्तस्य सस्यचित् ।। - वः जीः 1.50

इस प्रकार कुन्तक व्यङ्ग्यार्थ एवं व्यञ्चना की सत्ता स्वीकार करते हुंयं भी सबका वक्रोक्ति में अन्तर्भाव कर देते हैं। आचार्यं कुन्तक के अनुसार कवि कमं कैशल से शब्दार्थों का साहित्यपूर्ण जब चारत्व उल्लिसित होता हैं तब उक्तिवैिष्ण्यवशात् काव्यतत्ववेत्ताओं का हृदयावजेक बन जाता है । इस प्रकार कुन्तक के अनुसार काव्य का चारत्व शब्दार्थों की वक्रता में ही निहित है । इसी कारण कुन्तक ने ध्वनिवादियों को अभीष्ट व्यङ्ग्यायं और अलकारप्रधान्यवादियों को अभीष्ट अलकार आदि को काव्य का प्राण न मानकर वक्रोक्ति को ही काव्य का प्राण माना है तथा समस्त अलकार भरतमुनि प्रणीत रस प्रस्थान तथा ध्विन सिद्धान्त सभी को वक्रोक्ति में अन्तर्भृत करने का प्रयत्न किया है ।

## तात्पर्यवादी भोजदेव और व्यञ्जना

वस्तुतः भोजदेव तात्पर्यवादी तो है किन्तु यह व्यञ्जना व्यापार का कही विरोध नहीं करते हैं । भोजदेव मुख्याः गोणी तथा लक्षणा नामक शब्द की तीन ही वृत्तियां स्वीकार करते हैं । 1स्पष्ट हैं कि ये व्यञ्जना वृत्ति को नहीं मानते हैं।

भोजदेव के अनुसार भी तात्पर्य वस्ता की विवक्षा ही है और वह वाक्य द्वारा ही प्रतिपाद्य होता है । यह तात्पर्य कही अभिभीयमान होता है कही प्रतीयमान और कही भ्वनिरुप ।2

<sup>1-</sup> तया स्वस्प इवामिभेये प्रवर्तमानः शब्दो वृत्तित्रयेण वर्तते । ताश्च मुख्या गौणी लक्षणेति तिस्त्रः । तत्र साक्षादव्यविष्टतार्थामिभायिका मुख्या । गम्यमानशौर्यादिगुणयोगव्यविष्टतार्था गौणी । स्वार्थाविनाभूतार्थान्तरोपलक्षणा तु लक्षणेति ।

<sup>-</sup> श्रुगार प्रकाश - स. प्र. पु. 223

<sup>2-</sup> यत्परश्राब्दः स शब्दार्थं इति तात्पर्यम् । तच्च वास्य एवोपपद्यते । पदमात्रेणाभिप्रायस्य प्रकाशयितुमशस्यत्वात् । तच्च वास्यप्रतिपाद्म वस्तु

त्रिस्प भवति । अभिभीयमान भ्रतीयमान भ्वनिस्प च ।
- स्रृगार प्रकाश पु 246

इस प्रकार भोजदेव का तात्पर्य प्रयोजनस्य अर्थ है जो कभी वाच्य हो सकता हैं• कभी प्रतीयमान तथा कभी व्यड्•ग्य । अवधेय तो यह है कि इनके मत में प्रतीयमान तथा ध्विन परस्पर पर्याय नही है ।

# ३<sup>1</sup> हअभिभीयमान तात्पर्य -

आकंड् शार योग्यतार सिन्निधिवशात् अन्वित पदार्थ रूप वाक्यार्थ ही इनकी दृष्टि मे अभिधीयमान तात्पर्य है । यहाँ पर तात्पर्य की भोजदेव ने चतुर्यकक्ष्यानिवंशी माना है जैसा कि आनन्दवर्धन व्यड् ग्यार्थ की मानो हैर किन्तु सर्स्मा विशेष ही व्यड् ग्यार्थ से उसका भेदक है ।

#### 

प्रतीयमान को परिभाषित करते हुये आचार्य कहते हैं —
"वाक्यार्थावगतेरुतरकाल वाक्यार्थ
उपपद्ममानोडनुपपद्ममानावार्थप्रकरणौचित्यादिसहकृतौ यत्प्रत्याययित
तत्प्रतीयमानम् ।"2

प्रतीयमान तात्पर्य तां भ्वनिवादियों के भ्वन्यर्थ के बिल्कुल ही समकक्ष है । जिस प्रकार आर्थी व्यञ्जना के प्रसङ्ग्य में वक्ता प्रतिपत्ता प्रकरणादि के उपाधिवशात् व्यङ्ग्यार्थ स्फुरित होता है ऐसा मम्मट ने बताया हैं। उसी प्रकार भोजदेव ने भी अर्थ प्रक्रण औषित्य सं सहकृत प्रतीयमान तात्पर्य की प्रतीति बताई है। और प्रतीयमान के भेद बताते हुए वही उदाहरण दिये हैं जो भ्वन्यालोक में व्यङ्ग्यार्थ और वाच्यार्थ का भेद दिखाने के लिये दिये गये हैं।

### <sup>इ3</sup> इ<u>प्वनिस्प</u> तात्पर्य -

ध्वनिरूप तात्पर्य का भी स्वरूप बिल्कुल आनन्दवर्धनाचार्य प्रोक्त ध्वनि लक्षण का पर्याय है । जिस प्रकार वाच्यार्थ के गौण होने पर प्रतीयमानार्थ के प्रधान होने पर ध्वनि होती है उसी प्रकार वाच्यार्थ के

<sup>1-</sup> यत्र तदुपात्तराब्देषु मुख्यगौणीलक्षणामिः राब्दशस्तिमिः स्वमर्थमिभायोपरतव्यापारेषु आक्रांकासिनिभियोग्यतादिमिः वाक्यार्थमात्रमिभियोग्यते तदिभिभीयमानम् ---

<sup>-</sup> श्रुगार प्रकाश पु. 246

<sup>2-</sup> श्रृगार प्रकाश पृ**. 246** 

<sup>3-</sup> श्रृगार प्रकाश पु. 249

कं उपसर्जन होने से जिस अर्थ की प्रतीति होती है। वही ध्वनिरूप है । 1

भ्वनिरूप तात्पर्व के भी दो भेद किये हैं।

<sup>≗1</sup> ३ अनुनाद भ्वनि <sup>—</sup>

योडमिपीयमान वाक्यार्यानुस्यूतमेव कास्यानुनादरूपमर्यान्तर प्वनित स अनुनादप्विन । तद् यथा शिखरिणि क्व नु नाम कियोच्चर किमिम्पानमसावकरोत्तपः । तरुणि येन तवापरपाटल दशति बिम्बफल शुकशावकः ।।

अत्र यथाश्रुतवाक्यायों इतिभिधीयमानो बिम्बफलारूणभर इत्युयपलक्षणेन रागातिशय प्रत्याययन्नाल्यपुण्यस्त्ववभरप्रतिनिधिमपि चुम्बतीति चाटुना वर्णनीयाया स्वानुरागप्रकाशन ध्वनति । एतच्च कौस्यध्वनिवदिविच्छन्नमेव ध्वनन्नुनावरूप प्रतीयत इत्यनुनावध्वनिः ।

<sup>82</sup> हप्रतिशब्दध्वनिः -

यः पुनरिमिधीयमान वास्यार्थात् पृथगम्त इव गुहाविप्रतिशब्दाः नुरूपमर्थान्तर प्रत्याययन्प्रतिध्वनित स प्रतिशब्दध्वनिः । यथा —— लावण्यसिन्धुपरैव हि केयम्त्र । यत्रोत्पलानि शशिना सह सप्लवन्ते । उन्मञ्जति द्विरदकुम्मतदी च यत्र यत्रापरे कदलिकाण्डमुणालदण्डाः ।।

गृहायां पौरुषादिशब्दानां प्रतिशब्दा जायन्ते। ते च भ्वनि जनयन्त
उपलभ्यन्ते । एव लावण्यसिनभुरित्येतस्मिन् पदार्थे उत्पलादिशब्दानां यया
स्वोपमयलाचनाद्यर्थ प्रतिशब्दा जायन्ते। ते चार्यान्तर भ्वनि जनयन्त
उपलभ्यन्ते । तत्रेह च यथा श्रूयमाणानामुत्पलादीनामयोंऽभिभीयमानस्तस्य
लोचनाद्ययैं: सह सादृश्य प्रत्याययद्वर्णनीयाश्चारत्वोत्कर्षप्रतीतिभ्वनित । सा
ततः पृथगिवोपलभ्यमाना प्रतिशब्दभ्वनिः । 2

मर्थशब्दोपायादुपसर्जनीकृतस्वार्यो वाक्यार्थावगतेरनन्तरमनुनादरूपमप्रतिशब्दरूप
 वाङ्गिन्द्वञ्जयित तद्भवनिरूपम् ।

<sup>-</sup> श्रृगार प्रकाश पृ· 246

<sup>2-</sup> श्रृगार प्रकाश - पृ. 50

उपर्युक्त विवंचन में यह निष्कर्षत प्रतीत होता है कि भोजदेव समन्वयवादी हैं । एक ओर ता यह धनिक की यावत्कार्यपर्यवसायिनी नात्पर्या वृत्ति की स्वीकार करते हैं और दूसरी ओर आनन्दवर्धन की उपसर्जनीकृतस्वार्य ध्विन को भी नहीं छोडते । भोजदेव श्रृगार प्रकाश में एमी शब्दावली का प्रयोग करते हैं जिससे ध्विन और तात्पर्य का भेद और एकस्पता दोनों स्चित होती हैं ।

यदीमप्रायसर्वस्व वस्तुर्वास्यात् प्रतीयते । तात्पर्यमर्थभमंस्तच्छब्दभमंः पुनर्भ्वनिः । सौमाग्यमिव तात्पर्यमान्तरो गुण इष्यते । वाग्वेवताया लावण्यमिव बाह्यस्तमोर्भ्वनिः । अद्रविप्रसर्षात्तु इयेन इयमुच्यते । यथा सुरमिवैशाखो मभुमाभव मज्ञया । 1

इस प्रकार उपयुंक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भोजदेव के तात्पर्य का तिहाई प्रश तो आनन्दवर्धन की ध्वनि से अभिन्न है । अतएव उक्त विवेचन को देखते हुये यह निष्कर्ष अनुचित न होगा कि वे व्यङ्ग्यार्थ को तो स्वीकार करते है किन्तु व्यन्जना व्यापार को नहीं स्वीकार करते है और व्यङ्ग्यार्थ उनकी दृष्टि में तात्पर्यलभ्य होने के कारण तात्पर्यव्यपदेशभाजन है । इस तात्पर्य की प्रतीति कराने वाली वृत्ति धनजय की यावत्कार्यप्रसारिणी तात्पर्या वृत्ति से अभिन्न है और इसीलिये "अभिन्य की यावत्कार्यप्रसारिणी तात्पर्या वृत्ति से अभिन्न है और इसीलिये "अभिन्य की वालकार्यप्रसारिणी तात्पर्या वृत्ति से अभिन्न है और इसीलिये वाली है ।

### मुक्त भट्ट और व्यन्जना

मुकुलभट्ट कट्टर ध्विन विरोधी है । यह आनन्दवर्धन के बाद और अभिनवगुष्त के पहले काश्मीर में हुये । इनका समय नवम और दशम शती का सिन्धकाल बताया जाता है। 2 यह आचार्य लक्षणा में ध्विन का अन्तर्भाव मानते हैं। 3 आनन्दवर्धन को अभी कुछ ही समय बीता था हस कारण मुकुलभट्ट ने आनन्दवर्धन के मत को स्वीकार

<sup>1-</sup> श्रृगार प्रकाश - पृ. 252

<sup>2</sup> Therefore his son Mukula may be held to have flourished in the last quarter of the 9th century and the first two decades of the 10th. - History of Sanskrit Poetics (P.V. Kane) Page-218

<sup>3-</sup> लक्षणामार्गावगाहित्व तु ध्वनेर्न्तनतयोपवर्णितस्य विद्यत इति दिशमुन्मुलयित्मिदमञोन्तम्। अ वृ मा पृ 21

नहीं किया अपित उसमें दोष निकालकर लक्षणा का अतिदेश किया है जो कि व्यङ्ग्यार्थ का भी बांध कराने में समर्थ है । ध्वनिकार रस को व्यङ्ग्य और प्रधान मानते हैं जबकि मुकुलभट्ट रस को आक्षिप्त अर्थात् लक्षणा लभ्य मानते हैं । मुकुलभट्ट ने इसी कारण विविधातान्यपरवाच्य ध्वनि में लक्षणा स्वीकार की है ।

आचार्य शब्द की एक मात्र वृत्ति अभिभावृत्ति की स्वीकार करते हैं। अ जो दो प्रकार की है है निरन्तरार्यविषय • सान्तरार्वनिष्ठ । यह सान्तरार्वनिष्ठ अभिभाव्यापार ही लक्षणा व्यवभान नही होता अर्थ की प्रतीति में कोई अतएव निरन्तरार्थनिष्ठ कही गई है । और सान्तरार्थनिष्ठ इलक्ष्यार्यक्ष युक्त है । मुकुलभट्ट के अनुसार मुख्यार्थ सहकृत अभिभा से लक्ष्यार्थ का बोध होता है । एक ओर आनन्दवर्धन अभिधा को केवल मुख्यार्थ बांधिका मानते थे॰ लक्ष्यार्थ की प्रतीति के लिये गुणवृत्ति या लक्षणा का उपयांग करते ये किन्तु इसका भी क्षेत्र उनकी दृष्टि मे सीमित या अतएव व्यङ् ग्यार्थ की प्रतीति के लिये तीसरे शब्द व्यापार व्यञ्चना को स्वीकार करते थे। इसके विपरीत मुकुलभट्ट व्यापार मे विराम मानकर सहायको मे परिवर्तन करके एक ही अभिधा व्यापार से अन्तिम अर्थ का बोध करवा देते हैं । उनके अनुसार मुख्यार्थ के पश्चात जो अन्य अर्थ निकले गाडे वह लक्ष्यार्थ हो या व्यड् ग्यार्थ सब् लक्षणागम्य ही है । जिस प्रकार व्यञ्जनावृत्ति के सहकारी वक्ता बोद्धा प्रकरण आदि होते हैं उसी प्रकार उनकी लक्षण के सहकारी वस्ता। वास्य वाच्य है । जिस प्रकार आनन्दवर्धन ने "वाच्य" और "प्रतीयमान" अर्थ के दो भेद किये। उसी प्रकार मुकुलभट्ट ने मुख्य और लाक्षणिक ये दो अर्थ के भेद किये । आनन्दवर्धन का वाच्य और मुकुलभट्ट का ये तो दोनो समान है किन्तु मुकलभट्ट के लाक्षणिक अर्थ मे ध्वनिवादी का लाक्षणिक और प्रतीयमान सभी समाविष्ट हो गया है। अभिभा के वर्गीकरण पर विचार करते हुए मुकुलभट्ट बताते हैं कि मुख्या अभिभा चार प्रकार की होती है और लाक्षणिक अभिभा छः प्रकार की ।

<sup>३ तत्र मुख्यश्चतुर्भेदो स्रेयो जात्यादिभेदतः ।</sup> 

<sup>ह2 क्ष्म वस्तुर्वास्यस्य वाच्यस्य स्पर्भदावभारणात्
लक्षणा षद्प्रकारैषा विवेस्तव्या मनीिषामः ।
2</sup> 

<sup>1-</sup> शब्दस्य च मुख्येन लाक्षणिकेन वाभिषाव्यापारेणार्यावगतिहेतुत्विमिति मुख्यलाक्षणिकयोरभिषाव्यापारयोरत्र विवेकः क्रियते । अ॰ वृ॰ मा॰ पृ॰ ३ २- अ॰ वृ॰ मा॰ पृ॰ ३२

मवप्रयम वस्तुनिबन्धना लक्षणा का प्रदाहरण -

्र<sup>1</sup>् दृष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणिमहाप्यस्मद् गृहे दास्यसि पायो नेष शिशोः पिताङस्यिवरसाः कौपीरपः पास्यति । एकाकिन्यपि यामि तद्धनरिमतः स्त्रोस्तमालाकुल नीरन्भ्रा वपुरालिखन्तु जरठच्छेदा नलग्रन्थयः ।।

यहां पर परपुरुष के सम्भाग की इच्छा वाली किसी पुरचली का कथन है उस वक्त्रों के कारण हो सुरत चिन्ह के गांपन रूप लक्ष्यार्थ की प्रतीति हो रही है भ्वनिवादियों के अनुसार यह वस्तु भ्वान है क्योंकि यहाँ चौर्यरतिरूप व्यंग्यार्थ साक्षात् शब्दतः कथित नहीं है अपितु अभिव्यक्त हो रहा है ।

स्त्वय्यायाते वितर्कानिति दभत इवामाति कम्पः पयोभेः ।। इस पद्य मे कोई चांडुकार राजा की स्तृति कर रहा है । यहाँ पर राजा को भगवान् वास्तृवेव का आक्षेप मानकर वाक्यनिबन्धना लक्षणा मुकुलभट्ट ने मानो है। यहां वाक्यमूलक लक्षणा है क्योंकि इस लक्षणा का बोध न होने तक सभी वाक्यों के पदो का समन्वय नहीं हो पाता । आनन्दवर्धन ने यहां अलकार ध्विन मानो है और रूपक अलकार को ध्वन्यमान अलकार बताया है ।1 वाच्यनिबन्धना लक्षणा

दुर्वारा मदनेषवो दिशिदिशि व्याजृम्मते माधवो हुगुन्मादकराः शशाङ् करुचयश्चेतोहराः कोकिलाः । उत्तुङ् गस्तनमारदुर्धरमिद प्रत्यग्रमन्यद् वयः सोदव्याः सिक सांप्रत कथममी पन्चाग्नयो दुःसहाः ।।

प्रस्तृत उदाहरण में मुकुलभद्द ने इसे वाच्यनिबन्धना लक्षणा का विषय माना है। प्रस्तृत पद्म में मदन बाण चन्द्र ज्योत्सना कोकिलालाप आदि पांच पदार्थों में पन्चारिन का आरोप है क्योंकि ये स्वतः अनुपपन्न है। अतरव श्रृगार रस का आक्षेप किया गया है। इस प्रकार वाच्य निबन्धना लक्षणा मानी गई है।

<sup>1-</sup> स्पर्कभ्वनिरंवायिमिति । शब्दव्यापारम् विनैवार्यसौन्दर्यबलाद्रूपणाप्रतिपत्तेः । भ्वः द्विः उः पुः 284

वस्तुतः व्यञ्जना ओर लक्षणा परस्पर भिन्न तत्व है किन्तु मुकुलभट्ट के समय तक प्वनिसिद्धान्त की जड़े मजबूती से नहीं टिक पाई यी अतरव विरोधकों ने उसे निर्मूल करने की चेष्टा की ।1 भट्ट नायक के समान मुकुलभट्ट ने भी लक्षणा के क्षेत्र की बहुत विस्तृत कर दिया है जो कि सर्वया अग्राह्य है ।

### प्रतिहारेन्दुराज और व्यञ्जना

प्रतिहारेन्दुराज काव्यांलकार सारसग्रह के टीकाकार है । यह अभिनवगुप्त के गुरु है तथा मुक्लभट्ट के शिष्य है । कालक्रमानुसार यह अभिनवगुप्त के पूर्ववर्ती सिद्ध होते है । उद्भट ने क्षकाव्यालकार सारसग्रह के रचिंयता अपने ग्रन्थ में कवल अलकारों का लक्षण तथा उदाहरण दिया है वे ध्विन के विषय में मौन है किन्तु उनके टीकाकार प्रतिहारेन्दुराज ध्विन की अलकार में अन्तर्भृत मानते हैं ।2 प्रतिहरेन्दुराज ध्विन की अलकार में अन्तर्भृत मानते हैं ।2 प्रतिहरेन्दुराज ध्विनिसिद्धान्त को नहीं मानते हैं । उनके गुरु मुक्लभट्ट ने ध्विन का अन्तर्भाव लक्षणा में किया और कदाचित उन्हीं से प्रेरित होकर प्रतिहारेन्दुराज ने ध्विन का अन्तर्भाव अलकारों में किया । यह ध्विनिवरोधी होने पर भी उनके सिद्धान्त से पूर्णत प्रभावित हैं । प्रतिहारेन्दुराज ने सबसे पहले वस्तुध्विन का अन्तर्भाव पर्यायोक्त अलकार में किया है । उदाहरणार्थ —

यक्राभिषातप्रसभिन्नयैव यकार यो राहुवधूजनस्य । आलिगनोदुदामविलासम्बध्य रतोत्सव चुम्बनमात्रशेषम् ।।

जिसने चक्र प्रहार की हठात् आज्ञा से ही राह् के वभूजन के रतोत्सव को ऐसा कर दिया जहां अब आलिगन आदि उद्दाम विलास की स्थिति सम्भव नहीं रही। रहा तो केवल चुम्बन मात्र ।

<sup>1-</sup> लक्षणामागांवगाहित्व तु भ्वनेः सह्दयैर्न्तनतयोपवर्णितस्य विद्यते । अः वृः माः पुः 21

<sup>2-</sup> ननु यत्र काव्ये सह्दयहृदयाह्लादिनः प्रधानमृतस्य स्वशब्दव्यापारास्पृष्टत्वेन प्रतीयमानैकरपस्यार्थस्य सद्भावस्तत्र तथाविधार्याभिव्यक्तिहेतः काव्यजीवितमृतः केश्चित् सहृदयेध्वंनिर्नाम व्यञ्जकत्वभेदातमा काव्यधमोंडभिहितः स कस्मादिह नोपदिष्टः । उच्यते । एष्वलकारेष्वन्तभावात् । तथाहि । प्रतीयमानैकरपस्य वस्तुनस्त्रैविध्य तैरुक्त वस्तुमात्रालकाररसादिभेदेन । -काः साः सः लघुवृत्ति पुः 85

इस वाच्यायं को जानकर भी सह्दय को यह जिज्ञासा रहती है कि किस कारण से ऐसा हो गया प्रकरणवशात् यह कारण जात होता है कि राह् का शिरश्छेद हो गया है जो कि व्यङ्ग्य है क्योंकि यह शब्दतः कहा नहीं गया है। यह न तो अलकार हैंग्न रस है अपितु वस्तु व्यङ्ग्य है। भ्वनिकार यहाँ पर पर्यायोक्त अलकार का प्राभान्य मानते हैं। आनन्दवर्भन के अनुसार पर्यायोक्त में वस्तु व्यङ्ग्य होने पर भी उसका प्राभान्य नहीं होता। प्रतिहारेन्दुराज पर्यायोक्त अलकार में वस्तु व्यङ्ग्य का प्राभान्य मानते है। और इस प्रतीयमानार्थ का बोध कराने वाला व्यञ्जना व्यापार पर्यायोक्त अलकार में निहित है। पर्यायोक्त अलकार का लक्षण इस प्रकार है

> पर्यायोक्त यदन्यंन प्रकारेणाभिभीयते । वाच्यवाचकवृत्तिभ्यां शुन्येनावगमात्मना ।।

जैसे ध्विन में व्यइं ग्यार्थ साक्षात् शब्दतः नहीं कहा जाता किन्तु अवाच्य अर्थ की प्रतीति होती है उसी तरह पर्यायोक्त में भी वाच्यवायकवृत्ति से भिन्न अवगमनात्मक व्यापार के द्वारा अन्य प्रकार से व्यइं ग्यार्थ की प्रतीति होती है। इस प्रकार प्रतिहारेन्दुराज के अनुसार पर्यायोक्त ही ध्विन है । यहाँ पर यह शङ् का हो सकती है कि जब पर्यायोक्त में प्रतीयमान वस्तु प्रधान है तब तो वह अलकार्य हो जायेगा क्योंकि उसमें अलकरण की सामर्थ्य नहीं बचेगी । इसका उत्तर इस प्रकार देते हैं कि जैसे लोक में कभी-कभी स्वामी भृत्य के अलकारक होते देखे जाते हैं उसो प्रकार यद्यपि यहां प्रतीयमान प्रधान है किन्तु वाच्यार्थ को अलकृत करने के कारण यदि उसे अलकार कहा जाता है तो उसमें कोई अनौचित्य नहीं है । इस प्रकार अन्यत्र भी वस्तुव्यइं ग्य की प्रतोति होने पर पर्यायोक्त ही मानना चाहिये ध्विन को नहीं । 2

अतोडित्र वस्तुमात्रस्थैवविश्वस्य शब्दव्यापारस्पृष्टस्य प्रतोयमानता । तिष्क्षयस्य च काव्यवाग्रमस्य भवननाभिश्वानस्य वाच्यवाग्रक्रव्यापारश्न्यावग्रमनस्वभावत् त्यर्यायोक्तालकार सस्पिशित्वम् — — — प्रशानमपि गृणानां सौन्दर्यहेतुत्वादलकृतौ साधनत्व भजित । दृश्यते हि लोके व्यपदेशः स्वाग्यलकरणकाभृत्या इति । अतोडित्रापि प्रतीयमानस्य सत्यपि प्रशानत्वं स्वगुणभूतवाच्यसौन्दर्यसाधकतमत्वादलकारव्यपदेशो न विरुध्यते । — लघुवृत्ति टीका

<sup>2-</sup> एवमन्यत्रापि वस्तुमात्रे प्रतीयमाने पर्यायोक्ता वाच्या तस्मान्न वस्तुमात्रे प्रतीयमाने तदी-प्रविक्तहेत् काव्यपमी प्रविन्तामार्यान्तरम् ।

लघुवृत्ति टीका फृ ४७

अब प्रतिहारेन्दुराज अलकार ध्विन का भी अलकार में अन्तर्भाव दिखा रहे हैं

> लावण्यकान्तिपरिपृरितिदिङ मुखेङिसमन् स्मेरेङभुना तव मुखे तरलायताक्षि। क्षांम यदेति न मनागपि तेन मन्ये सुव्यक्तमेव जलराशिरय पयोधिः।।

जैसा कि प्रकृत शांध प्रबन्ध के तृतीय अध्याय में प्रतिपादित किया जा चुका है आनन्दवर्धन ने इसे रूपक ध्विन का उदाहरण माना है। प्रतिहारेन्दुराज ने इसमें रूपक अलकार की व्यग्य मानते हैं किन्तु उसे वे प्रतीयमानरूपकालकार की सज्ञा देते हैं अथवा उसका भी पर्यायोक्ति अलकार में अन्तर्भाव कर लेते हैं।

व्यङ्ग्यार्थं के तीसरं भेद रसम्बनि को वे रसवद् अलकार में अन्तर्भृत कर लेते हैं। भट्टोद्भट ने रसवद् अलकार का लक्षण इस प्रकार दिया है।

रसवद्वरिंगतस्पष्टश्रृगारादिरसोडयम् । स्वशब्दस्थायिसन्चारिविभावाभिनयास्पदम् ।।

जहां काव्य मे श्रृगारादिवाचक श्रृगार आदि शब्द स्थायी भाव रित आदि उनके कारण कामिनी आदि विभाव अनुभाव स्थारी सब उपनिबद्ध किये जाते हैं उससे जहां श्रृगार रस का अविभाव होता है वहां रसवदलकार है ।

इसी प्रकार इस उदाहरण मे -

याते गोत्रविपर्यये श्रुतिपय शय्यामनुप्राप्तया निभ्यात परिवर्तन पुनरिप प्रारब्धमङ्गीकृतम् । भूयस्तत् प्रकृत कृत्क्य शियिलक्षिप्तैकदोर्लेखया तन्बङ्गया न तु पारितः स्तनभरः क्रष्टु प्रियस्योरसः ।।

<sup>1-</sup> इत्यादौ प्रतीयमानैकस्पता तथाप्यनन्तरोक्तलक्षणेष्वलकारेषु अनुप्रवेशो
भविष्यति पर्यायोक्ते वा । न च यस्यालकारस्य प्रतीयमानस्पता
तस्येहालकारत्व केनचिन्निवारितमिति प्रतीयमानस्पतया रूपकाख्यो अलकारो
भविष्यति अथवा पर्यायोक्त्या रूपकस्यात्राविसत्तवात् पर्यायोक्त्यलकारः ।
- अचुकृत्ति रीका

यहां पर श्रृगार रस व्हंग्य है जिसे प्रतिहारेन्दुराज ने रसवद्लकार माना है और इसी प्रकार जहां भावगरसामगरमामग्रामगर भावाभासगर भावप्रधामगप्रतीयमान होते हैं वहां क्रमशाः प्रेयस्वत्ग फ्रजीस्वत्ग समाहित नामक अलकार होते हैं 14 जहां रस आदि अप्रधान हो वहां उदात्त अलकार मानते हैं 1 उल्लेखनीय है कि उनके प्रतिपादन में वदतोव्याधात भी दशंनीय हैंग एक और तो वे रस को अलकार कहते हैं "रसा खलु कावस्य काव्यस्यालकाराः" और दूसरी और उद्भट द्वारा निरलकृत काव्य के उदाहरण के रूप में प्रस्तृत अधीलिखित पद्य « जो कि ईच्या विप्रलभ्भ श्रृगार का स्थल होने के कारण इन्हीं के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुये निरलकृत कहा हो नहीं जा सकता «

क्यमपि कृतप्रत्यासत्तौ प्रिये स्विलितोत्तरे । नरहकृशया कृत्वा ब्याजप्रकित्पतमश्रुतम् । प्रसहनस्वी श्रोञप्राप्तिप्रमादसस्प्रमम् विगलितदशाश्च्ये गेर्डे समुच्छवसित ततः । ।

" न खलु काव्यस्य रसानां चालकार्यालकारभावः कित्वात्मशरीर भावः "

अर्थात् काव्य का रस के साथ अलकार्य अलकारक भाव नहीं हैं अपित् आतम शरीर भाव हैं इस प्रकार स्पष्ट है वे यहां प्रकार रस का आतमत्व स्वीकार करते और रस के अलकारत्व का निषेध करते हुवे दिखाई देते हैं । अन्यत्र वे स्पष्ट शब्दों में रसादि के आतमत्व का प्रतिपादन इन शब्दों में करते हैं

रसाद्याधिष्ठित काव्य जीवद्र्षतया मतः । क्यते तद्रसादीनां काव्यात्मत्व व्यवस्थित ।। और एक अन्य स्थल पर रस और भाव काव्य के "अलकरणस्प है अथवा आत्मभृतस्प" इस प्रश्न को उत्यापित करके भी ग्रन्थ गौरवभयात् अपने

<sup>4-</sup> इ.म.इ. तत्र च पूर्व रसवत्वलक्षणोङलकारः प्रतिपादितः रसवद्वशितेत्यादिना । एव रसान्तरेष्विप वाच्यम् ।

#### विचार नहीं व्यक्त करते ।1

इस प्रकार रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हुए भी क्षणी कि ध्वनिवादी को अभीष्ट हैं हैं उसकी कही अलकार रूप मानकर अलकारवादी होने के नाते रस की स्थिति में स्वयं भी सन्दिग्ध हैं।

इन विरोधी आचायों की व्यञ्जना विरोधी युक्तियों के निरूपण के पश्चात् उन युक्तियों पर भी विचार अपरिहार्य हो जाता है जो आनन्दवर्धन द्वारा स्वय उद्भावित है ।

भ्वन्यालोक के प्रथम उद्योत की प्रथम कारिका में ही आचार्य आनन्दवर्धन ने विरोधियों के तीन वर्गों का उल्लेख किया है ।2

- 1. अभाववादी
- 2. भारतवादी
- अनिवंचनीयतावादी

यहाँ पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वस्तुतः अभाववादियों के ध्वनि-विरोधी विकल्प सुने नहीं गये हैं किन्तु सम्भावना करके उन्हें उपन्यस्त किया गया है । इसीलिये परोक्षाभूत लिट् लकार का प्रयोग कर " जगहः " का प्रयोग किया है ।3

<sup>1—</sup> रसानां भावानां च काव्यशोभातिशयहेतृत्वात् कि काव्यालकारत्वमृत् काव्यजीवितत्वमिति न ताविज्ञचार्यते ग्रन्थगौरवभयात् । - लब्यु वृत्ति टीका

<sup>2-</sup> काव्यस्यातमा ध्विनरित बुधैर्यः समाम्नातपूर्व -स्तस्यामाव जगहरपरे भाक्तमाहस्तमन्ये । केचिद्वाचां स्थितमाविषये तत्वमूचुस्तदीय तेन ब्रुमः सह्वयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम् ।।

<sup>-</sup> भ्व. पृ. 8

<sup>3-</sup> न चास्माभिरभावनादिनां विकल्पाः श्रुताः , किन्तु सम्भाव्य दूषियष्यन्ते, अतः परोक्षत्वम् । न च भविष्यद्वस्तु दूषियतु युक्तम् अनुत्पन्नत्वादेव । तदिप बुद्धयारोपित दूष्यत इति चेत्, बुद्धपारोपितत्वादेव भविष्यत्वहानिः । अतो भूतकालोन्भेषात् परोक्ष्याद्विशिष्टाद्यतनत्वप्रतिभानाभावाच लिटा प्रयोगः कृतः —जगद्दिति — भवः पः 12

#### भ्वनिकार ने प्रभाववादियों के तीन विकल्प प्रस्तुत किये हैं ।

प्रयम विकल्प - कुछ अभाववादी आचार्यों का मत है कि "काव्य का शरीर शब्द और अर्थ है" यह तो सर्वमान्य है । शब्द की चमत्कृत करने वाले अलकार तथा गुण में ही समस्त चारत्व निहित है। ऐसी स्थिति में इन मबसं पृथक भ्वनि कोई वस्तु नहीं है । शब्द के माभ्यम सं सौन्दर्य बढाने वाले चारत्व हेत् अनुप्रासादि प्रसिद्ध है । अर्थगत चारत्व हेत् उपमादि भी प्रसिद्ध है । वर्णों की विशिष्ट सघटना से चारत्व निष्पन्न करने वाले माधुर्य आदि गुण भी प्रतीत होते हैं । वृत्तियां, रीतियां भी गुणालकारों में अन्तर्भृत हो जाती हैं । उद्भट के द्वारा प्रतिपादित उपनागरिका आदि वृत्तियां अनुप्रास की जाति रूप होने के कारण अनुप्रास अलकार से भिन्न नहीं है । वामन द्वारा निरूपित रीतियां गण-विशिष्ट पदरचनारूप होने के कारण गुणों से भिन्न नहीं है । इस प्रकार काव्य के चास्त्व हेतु सभी तत्व प्रस्तुत कर दिये गये तो इससे व्यतिरिक्त इस भ्वनि का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता । यदि ध्वनिवादी कहं कि जिस प्रकार वृंत्ति, रीति को चास्त्व हेतु माना गया है उसी प्रकार ध्वनि को भी मान लेना चाहिये, किन्तु अभाववादी गुणालकार मे ही वृत्ति रीति का अन्तर्भाव मानते है और इससे व्यतिरिक्त कोई चारत्व हेतु उनकी दृष्टि मे है ही नही अतएव ध्वनि इनको मान्य नहीं हैं।

दितीय विकल्प - अभाववादियों के दूसरे वर्ग का मत यह है कि घ्विन हैं ही नहीं, क्योंकि काव्य की सीमा में परम्परागतमार्ग से व्यतिरिक्त काव्य का कोई प्रकार समाहित नहीं हो सकता । प्रसिद्ध प्रस्थान हैं - शब्द, अर्थ, गुण, अलकार । उपर्युक्त प्रस्थान से भिन्न कोई मार्ग नहीं हैं जिसमें काव्य का लक्षण घटित हो। अतएव प्रसिद्ध प्रस्थान से व्यतिरिक्त ध्विन में काव्यत्व स्वीकार करने पर काव्यत्व की हानि होगी । काव्य का लक्षण हैं - सह्दयों को आनन्द देने वाले शब्द और अर्थ से युक्त होना

<sup>1-</sup> तत्र केचिदाचक्षीरन् - शब्दार्यशरीरन्तावत्काव्यम् । तत्र, च शब्दगताश्चाक्त्वहेतवोङनुप्रासादयः प्रसिद्धा एव । अर्यगताश्चोपमादयः । वणसचटनाधर्माश्च ये माधुर्यादयस्तेङपि प्रतीयन्ते । तदनतिरिक्तवृत्तयो ङपि याः कैश्चिदुपनागरिकाद्याः प्रकाशिताः , ता अपि गताः श्रवणगोचरम् । रीतयश्च वैदर्भीप्रभृतयः । तद्व्यतिरिक्तः कोङय ध्वनिनमिति ।

<sup>-</sup> ध्व. व्र. इ. वृ. **17** 

प्रधान् शब्ब और अयं का ऐसा सुन्दर समायोजन जिससे सह्दयों के ह्वयं की अनन्द मिले । यद ध्विन सिद्धान्त के अनुभवी कातप्य सहदयों की कत्पना करके ध्विन में काव्य-व्यवहार प्रवित्त हो जाये तो भी यह ध्विन समस्त विद्वानों का मनीग़ाह्य नहीं बन सकती । क्योंकि यह तो उसी प्रकार हुआ जैसे कीई विद्वान् "खड्ग लक्षण करगा" यह प्रतिज्ञा करके कहने लगे कि "जो लम्बा चीडा है, तह किया हो, देह को दकने वाला हो, सकुमार हो, रंग बिरंगे तन्तुओं वाला हो, फलाया, समेटा जा सके, उसे खड्ग कहते हैं और दूसरे व्यक्ति के यह कहने पर कि ऐसा खड्ग नहीं होता, ऐसा तो वस्त्र होता है" वह अपनी ही बात पर अटल रहें और कहें कि मुभे ऐसा ही खड्ग अभिप्रेत हैं । अतएव कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोगों की उन्मत ही प्रकट होगी, कुछ सिद्ध नहीं हो सकता । 1

तृतीय विकल्प — ध्वन्यभाववादियों के तृतीय वर्ग का मत यह है कि ध्विन नाम की कोई अपूर्व वस्तु सम्भव नहीं है। यह ध्विन रमणीयता का अतिक्रमण तो करता नहीं जो इसे पृथक रूप में उपन्यस्त किया जाये । अत्रख उसका रमणीयताहेतुओं इशब्द, अर्थ, गुण, अलकारादि में अन्तर्भाव हो जाता है और यदि पूर्वोक्त चारत्व हेतुओं में से ही किसी का नाम ध्विन रखा है तो यह अति तृष्ठ कथन है । इस प्रकार अभाववादी ध्विन को अपूर्व, विलक्षण वस्तु मानने के लिये बिलकुल तैयार नहीं है । यदि ध्विनवादी कहें कि वाणी के अनन्त विकल्प होने से, कथन शैली के अनन्त होने से ध्विनसङ्गक वाग्विष्ठित्तरूप कोई भेद सम्भव भी हो सकता है तो

<sup>1-</sup> इक इं अन्ये ब्रुयुः - नास्त्यंव ध्विनः । प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणः काव्यप्रकारस्य काव्यत्वहानेः सहृदयहृदयाह्लादिशब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम् । न चोक्तप्रस्थानातिरेकिणो मार्गस्य तत्सम्भवित । न च तत्समयान्तः पितनः सहृदयान् कारिचत्परिकल्प्य तत्प्रसिद्धया ध्वनौ काव्यव्यपदेशः प्रवर्तितोडपि सकलविद्धन्मनोग्नाहितामवलम्बते ।

<sup>–</sup> ਪਕ. q. 23

श्रवश् यथाहि खड्गलक्षण करोमीत्युक्त्वा आतानवितानातमा प्रावित्रमाणः सक्तवेहाच्छादकः सुकुमारश्चित्रतन्तुविरचितः सवर्तनविवर्तनसिहण्ण्-रच्छेदकः सुच्छेद्य उत्कृष्टःखड्ग इति ख्रुवाणःपरैःपटः खत्वेवविभो भवति न खड्ग इत्युक्ततया पर्यनुपयुज्यमान एव ख्र्यात् - ईदृश एव खड्गो ममाभिमत इति तादृगेवैतत्।

<sup>-</sup> ध्व. लोचन पृ. 25

इसका उत्तर अभावादियां को ओर सं यह है कि जिसे प्रसिद्ध काव्यलक्षणकारों भामह आदि आचायों ने परिगणित नहीं किया है उस छोटे से प्रकार का "ध्विन" कह कर असत्य सह्दयता से नेत्र बन्दकर नाचने में कीई आचित्य नहीं है । ध्विन का स्वाभाविक रूप से ही गुण, अलकार में गृहण हो जाता है क्योंकि आचार्य वामन का मत है – "काव्यशोभाया: कर्नारा गुणा: तदिनशयहेतवस्त्वलकारा:" ऐसी स्थिति में शोभाकारक होने पर ध्विन का अन्तर्भाव गुण में तथा उसके अतिशय का हेतु मानने पर अलकार में हो जायेगा ।

इस प्रकार अभाववादियों के मत में ध्वीन केवल प्रवादमात्र हैं। 1

भास्तवाद — भ्विनिविरोधको में कुछ लीग व्यञ्जना की लक्षणा में अन्तर्भृत मानते हैं. ऐसी भारणा वाले एक समूह की भाक्तवादी कहा गया है । लीचनकार के अनुसार "भाक्ति" शब्द का अयं लक्षणा है । भिक्ति शब्द से आलकारिकी द्वारा स्वीकृत शुद्धा तथा गौणी दोनो प्रकार की लक्षणा का बोभ होता है । अतएव जो भिक्त अर्थात् लक्षणा को ही मुख्य रूप से स्वीकार कर उसका ही एक मात्र प्रभुत्व स्वीकार करते हैं ऐसं लोग भाक्त कहलाते हैं ।

इन विरोधी आचारों के लिये ही आनन्दवर्धन ने "भाक्तमाह्स्तमन्ये" कहकर भाक्तवाद का उल्लेख किया है। यद्यपि व्यञ्जना की आधारशिला सुदृढ करने के लिये ध्वन्यालोककार ने पूर्वपक्ष के रूप में सम्भावित आलोचनाये की है किन्तु भाक्तवाद के सन्दर्भ में "आहु!" यह लट प्रयोग किया है, उसका अर्थ है कि व्यञ्जना का कट्टर विरोध करने वालो मे भाक्तवाद केवल कल्पना मात्र ही नहीं अपितु व्यञ्जना को निर्मूल करने में

अन्यतं सेव्यते पदार्थेन प्रसिद्धतयोत्प्रेक्ष्यत इति भक्तिपमोंङिभिभेयेन समीप्यादिः, तत आगतो भाक्तो लाक्षणिकोऽर्थः ।

<sup>-</sup> ध्व. पृ. 3**0**-31

#### सर्वाधिक क्रियाशील या ।1

भ्वन्यालोककार के पूर्ववती आचार्य उद्भट, वामन आदि ने अपने ग्रन्या में लक्षणा का महत्व स्वीकार किया है ।<sup>2</sup> किन्तु उपर्युक्त आचार्यों ने कही भी व्यञ्जना का विरोध स्पष्ट शब्दों में नहीं किया है । वे लक्षणा से उत्पन्न लक्ष्यार्थ के प्रयोजन की प्रतीति के लिये व्यञ्जना की स्वीकार नहीं करते । व मुख्य और अमुख्य इन दो अथीं की ही स्वीकार करते हैं और इसी अमुख्य अर्थ में व्यङ्ग्यार्थ आदि का भी अन्तर्भाव कर लते थे। इस प्रकार वे लक्ष्यार्थ में ही व्यङ्ग्यार्थ का अन्तर्भाव मानते हैं।

परवर्ती भाक्तवादी में सर्वप्रथम मुकुलभट्ट का नाम गणनीय हैं। इनकी "भक्ति" पक्ष मे अट्ट श्रद्धा थी और इन्होने बलात व्यडग्यार्थ मे लक्षणा के हेतुओं की दृद्ध-दृद्ध कर व्यञ्चना की निष्फल करने की प्रयत्न किया है । यद्यपि आचार्य आनन्दवर्धन ने भास्तवादी आचार्यों में किसी का नाम्ना उल्लेख नहीं किया है किन्तु "अन्ये" कह कर उन सभी आचार्यों को समाहित कर दिया है । एकावलीकार विद्याधर ने अपने ग्रन्य मे भाक्तवादी कुन्तक का भी उल्लेख किया है ।3

भ्वनि शब्द की पांच व्युत्पत्तियां बतायी गई है । भाक्तवादी आचार्यों की भारणा है कि "भ्वनतीति भ्वनिः", भ्वन्यते इति भ्वनिः अयवा "ध्वननम् ध्वनिः" य व्युत्पत्ति मानो जाये तब भी यह लक्षणा व्यापार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं। "गङ्गायां घोषः " इस उदाहरण में तट रूप लक्ष्याय साक्षात् गड़-गा शब्द से नहीं कहा गया है, किन्तु गड़-गा शब्द सं आभिहित प्रवाहरूप मुख्यार्थ से सामीप्यादि सम्बन्ध से युस्त तट रूप लक्ष्यार्थं की प्रतीति होती हैं । जिस प्रकार व्यञ्जना व्यापार मे शब्द, मर्थ का आश्रयत्व होता है और उससे व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति होती है उसी प्रकार लक्षणा भी शब्द और अर्थ का आश्रय लेकर तटरूप अर्थ की प्रतीति

भाक्तवादस्त्वविच्छिनः पुस्तकेष्वभिष्रायेण भाक्तमाहरिति । नित्यप्रवृत्तवर्तमानापेक्षयाभिभानम् ।

<sup>–</sup> ਪਕ. ਕੀ. ਧੂ. 30

<sup>2- &</sup>quot;शब्दानार्मामधानमिमा व्यापारो मुख्यो गुणवृत्तिश्च" इति । वामनोङपि "सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः" इति ।

<sup>–</sup> **ਪ**ਕ. ਲੀ. q. 34

<sup>3-</sup> एतेन यत् कुन्तकेन - - - प्रत्याख्यातम् ।

करातो हैं । "ध्वनतीति ध्वानः" इस व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द को व्यञ्जकता दिखाई गई है वह लाक्षाणक हगड़ गाह शब्द के अतिरिक्त कृष्ठ भी नहीं हैं। "ध्वन्यते इति ध्विनः" के आधार पर जो व्यङ् ग्यार्थ की व्यञ्जकता दिखाई है वह तट रूप लक्ष्यार्थ से बढ़कर कुष्ठ नहीं हैं। "ध्वननार्मित ध्विनः" के आधार पर जो चतुर्थ कक्ष्यानिवशी व्यञ्जनाव्यापार माना गया है वह भी लक्षणा से अतिरिक्त नहीं हैं वरन् उसका अन्तभाव उसी लक्षणा में हो जाता हैं। मुख्यार्थ का बांध तो अभिधा द्वारा सर्वमान्य है किन्तु अमुख्यार्थ का बांध लक्षणामात्र से ही होता है, उससे व्यतिरिक्त व्यञ्जना व्यापार की कल्पना करना सगत नहीं है। इस प्रकार भाकतवादियों ने कई प्रकार के तर्क देकर लक्षणा आर व्यञ्जना को एक ही कक्षा में निविध्द करने की चेष्टा की है। उनके विचार से जब लक्षणा ही सारे अमुख्य अर्थों की प्रतीति कराने में सक्षम है तो व्यञ्जना व्यापार की क्या आवश्यकता है

अभिभागात्र के क्षेत्र से हटकर तथा अर्थान्तर की सत्ता की स्वीकार कर भाक्तवादियों ने भ्वनिदिशा का कुछ उन्मोलन अवश्य किया किन्तु भ्वन्यर्थ का अन्तर्भाव भक्ति में ही कर दिया ।2

अनिर्वचनीयतावाद् - अनिर्वचनीयतावादियों के अनुसार ध्विन का लक्षण बन ही नहीं सकता, वे ध्विन को वाणी की शक्ति से परे अर्थात् अनिर्वचनीय एव सह्दयसवेद्यमात्र मानते हैं । अतएव जिसका लक्षण ही नहीं हो सकता उसे स्वीकार भी कैसे किया जा सकता है ।

<sup>1-</sup> एतदुक्त भवति - भ्वनतीति वा भ्वन्यत इति वा, भ्वनिमिति वा यदि भ्वनिः, तयाप्युपचरितशब्दार्थव्यापारातिरिक्तो नासौ कश्चित्। मुख्यार्थे ह्यभिभैवति पारिशेष्यादमुख्य एव भ्वनिः, तृतीयराश्यभावात् ।

<sup>–</sup> ਪਕ. ਲੀ. ਧ੍ਰ. 33–34

व्यापि च भ्विनशब्दसकीर्तनेन काव्यलक्षणिवभाविभिर्गुणवृत्तिरन्यां वा न कश्चित्प्रकारः प्रकाशितः, तथापि अमुख्यवृत्त्या काव्येषु व्यवहार दशंयता भ्विनमार्गो मनाक् स्पृष्टोऽपि न लक्षित इति ।

<sup>-</sup> ध्व. पृ. 34

केचित्पुनर्लक्षणकरणशालीनबुद्धयो ध्वनेस्तत्व गिरामगोचर सह्दयहृदयसवेद्यमेव समाख्यातवन्तः ।

<sup>–</sup> ਪਕ. q. 35

लीयनकार ध्वनिवाद के तीन पूर्वपक्षियों को उत्तरोत्नर भव्य बुंखवाला कहते हैं । अभाववादी में सबसे अधिक निकृष्ट कीट के वे लीग हैं जो ध्विन की सर्वया अस्वीकार करते हैं । उनसे अष्ठ वे हैं जो ध्विन की सर्वया अस्वीकार करते हैं । उनसे अष्ठ वे हैं जो ध्विन की काव्य से असम्बद्ध मानते हैं । उनसे भी अष्ट वे हैं जो ध्विन की काव्य से सम्बद्ध मानकर भी उसका अन्तर्भाव अन्यत्र करते हैं । ये समस्त अभाववादी विषय्यंमूलक होने के कारण निम्नकीट के हैं । भाकतवादी मध्यमश्रेणों के हैं क्योंकि वे ध्विन की समभने हैं किन्तु उसका अन्तर्भाव ऐसे स्थान पर कर देते हैं जहां उसका अन्तर्भाव सम्भव नहीं है । अनिवंधनीयतावादी उसका अन्तर्भाव कहों नहीं करना चाहते किन्तु वे लक्षण बनाना नहीं जानते अतएव ये सवंश्रेष्ठ हैं । में

<sup>1-</sup> एतं च त्रय उत्तरोत्तर भव्यबुद्धयः । प्राच्या हि विपर्यस्ता एव सर्वथा । प्रभ्यमास्तु तद्र्प जानाना अपि सन्देहेनापह्नुवते । अन्यास्त्वनपह्नुवाना अपि लर्बायतु न जानत इति क्रमेण विपर्याससन्देहालानप्राधान्यमेतेषाम् । – ध्वः लोः पः 36

#### पचम अध्याय

# समर्थको द्वारा व्यन्जना रक्षार्य प्रयुक्त युक्तियो का आलोचनात्मक अध्ययन

भारतीय काव्य-शास्त्र की परम्परा में आचार्य आनन्दवर्धन द्वारा प्रतिपादित व्यङ्ग्यार्थ की सत्ता और व्यञ्जना वृत्ति की निर्भन्त स्यापना महता उपर्ताब्ध है । शब्द और अर्थ के शाश्वत सम्बन्ध के विषय में सभी विद्वान एकमत है । व्यञ्जना वृक्ति शब्द के सभी सम्भावित अर्था के भाषाम उन्मीलित करतो है । मुख्य तथा गुण-वृद्धित की मयादा का मतिक्रमण करके व्यक्त्जना ही व्यङ्ग्यार्थ का द्योतन करने मे सक्षम है । माचार्य मानन्दवर्धन द्वारा सस्यापित ध्वनि - सिद्धान्त का आधार व्यन्जना व्यापार की भारणा है । भ्वन्यालीक इस विषय का सर्वप्रयम ग्रन्थ रत्न हैं इस ग्रन्थ में व्यइ ग्यार्थ और व्यञ्जना की सिद्धि के उद्धेश्य में आचार्य मानन्दवर्धन पूर्ण रूप से सफल हुये हैं । यद्यपि व्यञ्जना का आधार व्याकरण से प्राप्त हो गया या किन्त उसकी स्थापना करना एक दलंभ कार्यं या । अतंपव आनन्दवर्धन को व्यञ्जनालभ्यप्रतीयमानार्यं की निर्विवाद सिद्धि के लिये पर्याप्त तकीं की आश्रय लेना पड़ा । चुकि अब तक केवल र्आभपा, लक्षणा और तात्पर्या वृत्तियां ही शक्ति के रूप मे मान्य यी अतएव व्यङ्ग्यार्थ को वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ तथा तात्पर्यार्थ से व्यतिरिक्त सिद्ध कर उसके स्वरूप का सम्यक निरूपण भी आचार्य आनन्दवर्धन की करना या ।

वस्तुतः ध्वनि – सिद्धान्त का आधार व्यञ्जना है, अतरव व्यञ्जना की सिद्धि ध्वनि की सिद्धि है इसलिये विरोधियों ने भी व्यञ्जना का ही विरोध किया । चूकि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का प्रमुख विचारणीय विषय हें – व्यञ्जना रक्षार्थ प्रयुक्त युक्तियों का आलोचनात्मक अध्ययन । अतरव व्यञ्जना – खण्डनात्मक युक्तियों के प्रयवेक्षण के पश्चात् प्रस्तुत अध्याय में विविध आचार्यों द्वारा व्यञ्जना – रक्षार्थ प्रयुक्त युक्तियों को प्रस्तुत किया जा रहा है । आनन्दवर्धन –

आचार्य आनन्दवर्धन काव्य – जगत के एक क्रान्तिकारी किन्तु तत्त्वदर्शों मनीषी थ । सामान्यतः यह देखा जाता है कि सम्प्रदाय – प्रवंतक क्रान्तिकारी के प्रति यह लोक उदासीन ही नहीं आपित द्वेषदर्शी होता है. अतरव भ्वनिकार की भी ऐसे द्वेषदिशियों का सामना करना पड़ा होगा । इसका प्रमाण मनोरय की निम्न पिक्तयां है :-

> र्यास्मक्सित न वस्तु किन्यन मनः प्रह्लादि सालङ् कृति व्युत्पन्नैः रिचत च नैव वचनैर्वक्राक्तिश्न्यम् च यत् । काव्य तद्भ्विना समिन्वतिमिति प्रीत्या प्रशस्त्रकडो नो विद्मोऽभिदभाति कि सुमितिना पृष्टः स्वस्प भ्वनेः ।। 1

विरोधियां की इस तरह की ललकार के कारण ही आनन्दवर्धन ने व्यङ्ग्यार्थ एवं व्यञ्जना को निर्विवाद सिद्ध करने का बीडा उठाया और भ्वनि – सिद्धान्त को सुव्यवस्थित रूप दिया ।

जैसा कि पूर्व अभ्याय में देखा जा चुका है कि भ्वनिकार ने कल्पित पूर्व पक्ष में सर्वप्रयम अभाववादियों के तीन विकल्प प्रस्तुत किये हैं. अतएव आचार्य कटिबद्ध होकर सर्वप्रयम अभाववादी आचार्यों की विरोधपूर्ण युक्तियों का ही खण्डन करते हैं।

अभाववादियों का प्रयम वर्ग मूलतः अभिभावादी है, अतरव आचार्य ने सर्वप्रयम वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ का पार्यक्य प्रविधित किया है । आचार्य के अनुसार प्रतीयमान अर्थ वाच्य – सामर्थ्य से आक्षिप्त होकर वस्तु, अलङ्ग्कार और रसादि अनेक भेदों में विभक्त होता है । इन समस्त भेदों में प्रतीयमान अर्थ वाच्यार्थ से सर्वया भिन्न होता है ।

उदाहरण सही जब वाच्यार्थ विधिरूप होता है तो व्यङ्ग्यार्थ निषंधरूप होता है –

> भ्रम भार्मिक विश्रब्ध स शुनकोड्य मारितस्तेन । गोदावरीनदीकूललतागहनवासिना दृप्तसिहेन ।। <sup>3</sup>

<sup>1.</sup> V4. 9. 3. 9. 29

स ह्ययों वाच्यसामर्थ्याक्षिप्त वस्तुमात्रमलङ् काररसादयश्चेत्यनेक –
 प्रभेदप्रभिन्नो दर्शयिष्यते । सर्वेषु च तेषु प्रकारेषु वाच्यादन्यत्वम् ।
 भ्व. पृ. ७३

<sup>3.</sup> va. g. 77

यह किसी पृश्वली का कथन है – जिसे अपने सड् केत स्थान पर नित्य एक भार्मिक का अमण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वह उसकी प्रम – नीला में बापक हैं । वह भार्मिक प्रायः एक कृत्ते से भयभीत रहता हैं । नायिका चाहती है कि यदि वह भार्मिक गोदावरी तट पर अमणाथ न माये तो अच्छा है । अतएव वह व्यक्त्वना के माध्यम से इस प्रकार कहती है – "हें भार्मिक । तम निश्चित होकर अमण करो, जिस कृत्ते से तम इरते थे, उसे तो गोदावरीनदीतट के कुम्ल में निवास करने वाले दृप्त सिंह ने मार डाला है।" इस प्रकार वाच्यार्थ "अमण करो" विभिन्न हैं, किन्तु प्रकरण जात होने पर सह्दयों की इससे सतुष्टि नहीं होती । उन्हें एक और ही अर्थ की प्रतीति होती है जो कि निषंधक्य श अमण मत करों श हैं । इस प्रकार वाच्यार्थ, व्यड्, ग्यार्थ का पार्यक्य स्पष्ट हैं ।

र्क्टी व्यङ्ग्यार्थ निषेधस्य होता है तो वाच्यार्थ विधिस्य होता है । यथा –

> रवस्र्रत्र निमञ्जति अत्राह दिवसक प्रलोकय । मा पियक राज्यन्थ शय्यायमावयोः शयिष्ठाः ।।

कोई पियक रात्रि — निवास के लिये रुक्ता चाहता है । अकस्मात् उसकी दृष्टि नवयुवती पर पड़ती है जो प्रोषितपितका है । अत्यव वह कामोन्मुख हो जाता है । उसकी कामना को सम्भक्तर युवती कह रही है — " हे रात्र्यन्थ पियक । दिन मे ही देख लो । मै यहां सोती ह् भौर मेरी सास यहां । ऐसा न हो कि मेरी शय्या पर आ गिरो ।" इस प्रकार वाच्यार्थ तो निषंधरूप है किन्तु प्रतीयमान अर्थ विधिरूप इदिन मे शय्या देख लो और आ जानाइ है । आचार्य ने इसी प्रकार अन्य उदाहरण देकर इजहां वाच्यार्थ विधिरूप होता है और व्यइ ग्यार्थ न तो विधिरूप और न ही निषेधरूप होता है जार कही वाच्यार्थ निषेधरूप और व्यइ ग्यार्थ की सत्ता सिद्ध की है । तत्पश्चात् वाच्यार्थ और व्यइ ग्यार्थ की सत्ता सिद्ध की है । तत्पश्चात् वाच्यार्थ और व्यइ ग्यार्थ के विषयगत भेद का प्रतिपादन करते हुये निम्न उदाहरण प्रस्तुत किया है —

कस्य वा न भवित रोषो दृष्टवा प्रियायाः सत्रणभरम्। सभ्ममरपदमाद्मायिणि वारितवामे सहस्वेदानीम् ।।

पस्तृत पद्य मे वाच्यार्थ नायिका विषयक है । " अपनी प्रिया के

मत्रण अधर की देखकर किसे रोष न होगा । मना करने पर भी भ्रमरसहित पद्म की सूधने वाली । अब सही । "

किसी नायिका के अधर पर पुरुषोपभोगजनित व्रण है । अतरव उसकी सखी उस नायिका के पिन की कही निकट जानकर उस नायिका के अपराध के परिहार के लिय कह रही है । अतरव व्यड ग्यायं का विषय नायक हुआ । पति विषयक व्यङ्ग्यार्थ हुआ कि " इस नायिका का कोई अपराध नहीं है, क्रोध सहन करो इनायिका ने अपराध नहीं किया, यह अभरक्षत भ्रमर के काटने से हुआ है, अतरव तुम अपने क्रोध को महन करो । इ पडोसियों के विषय में व्यङ्ग्य है कि वास्तव में यह अपराधिनी नहीं है, जैसा कि तुम सब नायक के उपालम्भ देने के कारण आशङ् कित हो रही होगी । यह तो भ्रमरदश देखकर नायक क्रोधित हो गया है । अब नायिका के अपराध को देखकर सपत्नी हिषेत है अतएव उनके विषय में व्यङ्ग्य है - नायिका क्यांकि प्रियतमा है अतएव अधरक्षत को देखकर पति का क्रोधित हो उठना स्वामाविक है । अतएव तुम अधिक प्रसन्न न हो। प्रियतमा वही रहेगी । नायिका के प्रति व्यङ्ग्यार्थ है कि तुम्हारे अधरवण को देखकर नायक क्रोधित हो उठा है क्योंकि तुम उसकी प्रियतमा हो । अतरव तम अपमानित न हो, अपित यह सौभाग्याधिक्य है । मैंने बात सम्भाल ली है, अब शीघ्र ही नायक प्रसन्न हो जायेगा । इस प्रकार नायिका का सौभाग्य प्रख्यापन यहां, व्यङ्ग्यार्थ है उपपतिविषयक व्यङ् ग्यार्थ होगा - तुम्हारी प्रच्छन्नानुरागिणी हृदयवल्लभा इस प्रकार बचा ली गई किन्तु भविष्य में इस प्रकार का प्रकट दन्तक्षत मत करना । सहृदय समाज के प्रति यह व्यङ्ग्य होगा कि देखों में कितनी चतुर हु । ऐसा वाक्चातुर्य तो मेरे लिये बहुत सरल है । इस प्रकार रसिक - समाज के लिये संखी के वैदग्ध्य का ख्यापन यहां व्यङ्ग्य है

इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरणों का सम्यक् निरीक्षण करने पर वाच्यार्थ व्यड्ग्यार्थ का भेद स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है तथा प्रभाववादियों का प्रथम विकल्प कि " वाच्यार्थ तक ही काव्य है " स्वतः विण्डत हो जाता है और उसके अतिरिक्त प्रतीयमान अर्थ की सत्ता भी सिद्ध होती है जो कि एकमात्र व्यञ्जना द्वारा ही ग्राह्य है । यहां पर तथ्य उल्लेखनीय है कि आचार्य आनन्दवर्धन ने व्यड्ग्यार्यमुखेन और व्यञ्जकमुखेन व्यञ्जना व्यापार को सिद्ध किया है । अतः प्रस्तुत युक्तियां व्यड्ग्यार्यमुखेन व्यञ्जना की सिद्ध करती है । यहां तक आचार्य ने वस्तुरूप व्यड्ग्यार्थ का वाच्यार्थ से भेद दिखाया है । इसी प्रकार अतकारस्य व्यड् ग्यायं भी वाच्यसामध्यांक्षिप्त होकर भी उससे पूणंतः पृथक् होता है, और रसस्य व्यड् ग्यार्थ की तो बात ही क्या । वह तो कभी वाच्य हा हो नहीं सकता । आनन्दवर्भन ने बड़े ही स्पष्ट स्प से रसस्य व्यड् ग्यार्थ को अवाच्य सिद्ध किया है । रस इत्यादि की वाच्यता दो प्रकार से सम्भव हो सकती है । एक तो श्रृड् गारादि रस शब्द के जारा कहे गये हो और रस – प्रतीति हो जावे । दूसरे विभावादि प्रतिपादन जारा ।

यदि प्रथम पक्ष स्वीकार करे तो जहां रम आदि शब्द का प्रयोग नही होगा वहां रस — प्रतीति नहीं होगी और इसके विपरीत जहां रस की प्रतीति होती है वहां सवंत्र श्रृगारादि रसो का शब्दतः कथन होना चाहिये । उदाहरणार्थ —

३1 ई जाता लज्जावती मुग्धा प्रियस्य परिचुम्बने ।३2 ई अजायत रितस्तस्यास्त्विय लोचनगोचरे ।

उपयुक्त वाक्यों में रित, लज्जा आदि शब्दों के विद्यमान होने पर भी अलोकिक चमत्कारजनक रसादि की प्रतीति नहीं होती । जहां कहीं शृङ्गारादि शब्दों का प्रयोग होता भी है वहां रस — प्रतीति विभावादिप्रतिपादन से ही होती हैं । शब्दतः तो केवल वह अनूदित होतीं हैं । केवल शृङ्गारादि शब्द के कथन से और विभावादिप्रतिपादन से रिहत काव्य में थोड़ी सी भी रस — प्रतीति नहीं होती और बिना शृङ्गारादि शब्द के प्रयोग के केवल विभावादि के प्रतिपादन से ही रसादिकों की प्रतीति अवश्यम्भावी हैं । इस प्रकार अन्वय — व्यतिरेक से यह सिद्ध हो गया कि रसादि कभी वाच्य नहीं हो सकते ।

इस प्रकार रसस्प व्यङ्ग्यार्थं भी वाच्यार्थं से सर्वया पृथक् होता है एवं वाच्य – सामर्थ्यं से आक्षिप्त व्यङ्ग्य ही होता है , स्वय वाच्य नहीं । 1

<sup>1.</sup> तथा हि वाच्यत्व स्वशब्दिनविदितत्वेन वा स्यात् । विभावादिप्रतिपादनमुखंन वा । पूर्वीस्मन् पक्षे स्वशब्दिनविदितत्वाभावे रसादीनामप्रतीतिप्रसङ् गः । न च सर्वत्र तेषां स्वशब्दिनविदितत्वम् । यत्राप्यस्ति तत्, तत्रापि विशिष्टिविभावादिप्रतिपादनमुखेनैवेषां प्रतीतिः । स्वशब्देन सा केवलमन् इते, न तु तत्कृता विषयान्तरे तथा तस्या अदर्शनात् । न हि केवलश्रृङ् गारादिशब्दमात्रभाजि विभावादिप्रतिपादनरहिते काव्ये मनागपि रसवत्त्वप्रतीतिरस्ति यतश्च स्वाभिधानमन्तरेण केवलेभ्योङपि विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः । केवलाच्च स्वाभिधानादप्रतीतिः । तस्मादन्वयव्यतिरेकाभ्यामिभियसामर्थ्याक्षिप्तत्वमेव रसादीनाम् । न त्विभिधेयत्व कथिन्यत् ।

प्रभाववादियों के द्वितीय विकल्प के विषय में आचार्य का उत्तर है कि प्रभाववादियों का यह कयन सर्वया अनुचित है कि " प्रसिद्ध प्रस्थानों से भिन्न होने के कारण ध्विन काव्य का अस्तित्व सिद्ध ही नहीं होता " क्योंकि लक्ष्य ग्रन्थों यथा रामायणादि की परीक्षा करने पर तो वह ध्विन ही सह्दयों के हृदय की आह्लादित करने वाला तत्व सिद्ध होता हैं। इससे भिन्न अथांत् जिसमें ध्विन नहीं है वह चित्रकाव्य है। ध्विन की सकलकविकाव्योपनिषद्भृता कह कर आचार्य ने यह उल्लेख किया है कि कितिपय व्यक्तियों की सहदय मानकर काव्य में ध्विन का व्यप्तिश नहीं किया गया है अपित यह समस्तसत्किवयों के काव्य में उपनिषद्भृत प्रधानतत्व है तथा रामायण, महाभारत आदि काव्यों में इसका आदर किया गया है।

काव्यस्यातमा स एवार्यस्तया चादिकवेः पुरा । क्रीञ्चद्रन्दवियोगोत्यः शोकः श्लोकत्वमागतः ।।

अतएव भ्वनि केवल कतिपय र्व्याक्तयो को मान्य नहीं है अपितु प्राचीनकाल से ही इसका महत्व है ।

प्रभाववादियों का तीसरा विकल्प है कि यदि भ्विन रमणीयता का अतिक्रमण नहीं करता तो पूर्वोक्त चारत्व हेतु यथा अलङ्कारादि में उसका अन्तर्भाव हो सकता है ।

आचार्यं इस युक्ति को भी उचित नहीं मानते और यह सिद्ध करते हैं कि वाच्य – वाचक भाव पर आश्रित अलङ्कार में व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव पर आश्रित भ्विन का अन्तर्भाव नहीं सम्भव हो सकता है। अलङ्कार आदि तो इस भ्विन के अङ्ग है, भ्विन तो अङ्गी है।

गप्तिस्त्रप्रस्थानातिरेकिणो मागंस्य काव्यत्वहानेर्ध्वनिनौस्ति इति तदप्युक्तम् यतो लक्षणकृतामेव स केवल न प्रसिद्धः लक्ष्ये तु परीक्ष्यमाणे स एव सह्दयाह्लादकारिकाव्यतत्वम् ततो अन्यिच्यत्रम् ।

ਪ੍ਰ. q. 105

ऐसी स्थित में अलङ् कार में ध्विन का अन्तर्भाव कैसे सम्भव हैं । 2

इस प्रकार अभाववादियों की मान्यताओं के खण्डनपूर्वक आचार्य आनन्दवर्धन ध्विन की परिभाषा इस प्रकार करते हैं -

> यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनाकृतस्वार्थौ । व्यङ्क्तः कार्व्यावशेषः स भ्वनिरिति स्रिगिः कथितः ।।

जहां अयं स्वयं को अयवा शब्द अपने अयं को गुणीभूत कर उस व्यङ्ग्यायं को अभिव्यक्त करते हैं, वह काव्य – विशेष विद्वानों के द्वारा " भ्वति " इस नाम से अभिहित किया गया है ।

अलड्. कार में ध्विन का अन्तर्भाव करने वाले अभाववादियों का क्यन है कि जहां प्रतीयमानायं की विशवता से प्रतीति नहीं होती, वहां भले ही ध्विन न माना जाय, किन्तु जिन अलड्. कारों में प्रतीयमान अर्थ की विशव प्रतीति होती है उनमें तो ध्विन का अन्तर्भाव हो ही सकता है इस शड्. का का निराकरण करते हुये आनन्दवर्धन कहते हैं कि जहां अर्थ अपने स्वस्प को और शब्द अपने वाच्यायं को गौण बनाकर अन्य अर्थ को आंभव्यक्त करता है, वहां ध्विन हैं । इसिलये समासोक्ति आदि अलड्. कारों में प्रतीयमानार्थं के रहते हुये भी प्रधानता वाच्यायं की ही होती है, अत्रय्व उसमें ध्विन का अन्तर्भाव असम्भव है । इसके बाद आचार्य आनन्दवर्धन एकेक्श: यह सिद्ध करते हैं कि अलड्. कारों में ध्विन का अन्तर्भाव नहीं हो सकता और इस प्रकार अपने क्यन को प्रमाणित करते हैं ।

अकश्च यदप्युक्तम् — "कामनीयकमनितवर्तमानस्यतस्योक्तालकारादिप्रकारे— ध्वेवान्तर्भावः " इति तदप्यसमीचीनम् वाच्यवाचकमात्राष्ट्रियिण प्रस्थाने व्यङ् ग्यव्यञ्जकसमाष्ट्रयेण व्यवस्थितस्य ध्वनः क्यमन्तर्भावः वाच्यवाचकचारत्वहेतवो हि तस्याङ् गभ्ताः स त्विङ् गस्य एवेति ।

ध्व. पृ. 107

<sup>2.</sup> १ त व्यङ् ग्यव्यञ्जनसम्बन्धनिबन्धनतया ध्वनेः । व वाच्यवायकचारत्वहेत्वन्तः प्रतिता कृतः ।।

<sup>·</sup>격. 및. 108

सर्वप्रथम समासोक्ति अलङ् कार का उदाहरण द्रष्टव्य है -

उपोद्धरागेण विलोलतारकः, तथा गृहीत शशिना निशामुखम् । यथा समस्त तिमिराशुक तथाः, पुरोऽपि रागाद् गलित न लक्षितम् ।।

परिवृद्ध राग श्र लाली अथवा प्रेमश्च से परिपूर्ण चन्द्र ने "विलोल तारागणो श्र हमक्षत्रों अथवा पुतिलयोश्च वाले रजनी के मुख को श्र शरम्भ अर्थात् प्रदोष अथवा मुख इस प्रकार पकड लिया कि रागवश श्र लाली के कारण अथवा प्रेम के कारणश्च उसका श्र नायिका रूपी रात्रि काश्च तिमिर रूपी अश्क सामने ही गिर गया किन्तु वह जान भी न सकी ।

समासांक्ति का लक्षण आचार्य भामह ने इस प्रकार किया है -

यत्रोक्ते गम्यतेङन्योङयंस्तत्समानैर्विशेषणैः । सा समासोक्तिकदिता सक्षिप्तार्यतया बुधैः ।।

पूर्वाक्त उद्धरण मे "उपोढरागेण" , "विलोलतारक ", "रागात्" , "गलित" , "तिमिरांशुक् , "पुरतः , " निशामुख्म , "आदि शिलष्ट विशेषणो द्वारा रात्रि और नायिकारूपी दो अयों की प्रतीति हो रही है, किन्तु नायक – नायिका रूप व्यङ्ग्यार्थ प्रभान न होकर वाच्यार्थ का उपस्कारक है । विवक्षित होने के कारण वाच्यार्थ ही प्रभान है । यहां वाच्यार्थ रात्रि तथा चन्द्रपरक है । नायक – नायिका का व्यवहार समारोपित होकर उसका चारत्व बढ़ा रहा है । अतः चारत्वाभायक होने के कारण उपस्कारकत्वात् गौण है । अतः जब वह प्रतीयमान प्रभान ही नहीं रहा तो यह पद्य " भ्वनि " सज्ञाभाजन कैसे बन सकता है । क्योंकि " भ्वनि " ह प्रतीयमान अर्थ है का प्राभान्य होने पर ही भ्वनि काव्य होता है । इस प्रकार समासोक्ति अलङ्कार में भ्वनि का अन्तर्भाव नहीं हो सकता ।

प्रथ आक्षेप अलङ् कार का उदाहरण द्रष्टव्य है--अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः । अहो दैवगतिः कीदृक्तथापि न समागमः ।।

यहां पर यद्यपि वाच्यार्थ से नायिका रूप व्यङ्ग्यार्थ विशेष का आक्षेप किया गया है फिर भी चारत्व वाच्यार्थ में ही है क्योंकि प्रधान वाक्यार्थं की पृति आक्षेपोमित की शक्ति से ही होती है । वाच्यार्थं और व्यङ्ग्यार्थं में प्रधानता उसी की मानी जाती है जो सौन्दर्थं में कारण हो । इस प्रकार आक्षेप अलङ्ग्कार भी ध्वनि नहीं हो सकता । 1

दीपक और अपह्नुति अलङ्कार में उपमा की व्यङ्ग्य रूप में प्रतीति होती हैं किन्तु यहां भी उसकी प्राधान्येन विवक्षा नहीं है । यदि उपमा अलङ्कार का ही प्राधान्य होता तो फिर इसे उपमा अलङ्कार ही क्यों न कहा जाता । चास्त्व का पर्यवसान उपमा में न होकर दीपन और अपह्न्व में होता है । यथा दीपक अलङ्कार के अधोलिखित उदाहरण में –

र्माणः शाणांल्लीढः समरविजयी हेतिवलितः कलाशंषश्चन्द्रः सुरतमृदिता बालललना । मदक्षीणो नागः शरदि सरितः श्यानपुलिनाः तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चार्थिषु जना ः ।।

यद्यपि उपमानोपमेयभाव व्यङ्ग्य है किन्तु चास्त्व दीपन मे ही है । " दीपक " इस नाम से कहा जाना ही उपमा के अप्राधान्य का प्रमाण है ।

अपहनुति के भामहोक्त उदाहरण -

नेय विरोति भृङ्गाली मदेन मुखरा मुहः । अयमाकृष्यमाणस्य कन्दर्पभनुषो भ्वनिः ।।

में " भ्रमरपिक्त कामदेव के धनुष की प्रत्केश के समान है " यह उपमा व्यड् ग्य है किन्तु सौन्दर्य उपमा में न होकर अपह्नुति में हैं । इस प्रकार दीपक अपह्नुति में हैं । इस प्रकार दीपक अपह्नुति में भी ध्विन का अन्तर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि यहां व्यड् ग्य उपमा प्रधान नहीं है अपितु वाच्य दीपन तथा अपह्नव ही प्रधान हैं ।

ചाक्षेपेऽपि व्यङ्ग्यविशेषाक्षेपिणोऽपि वाच्यस्यैव चारत्व प्राधान्येन वाक्यार्थ आक्षेपोक्तिसामय्यदिव ज्ञायते । तयाहि—तत्र शब्दोपास्दो विशेषामिधानेच्छ्या प्रतिषेधस्पां य आक्षेपः स एव व्यङ्ग्यविषेषमाक्षिपन्मुख्य काव्यशरीरम् । चास्त्वोत्कर्षनिबन्धना हि वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्यविवक्षा ।

<sup>-</sup> va. g. 111-114

विशेषोक्ति अलड कार का विश्लेषण करने पर भी यह ज्ञात होता है कि अनुक्तिनिमित्ता विशेषोक्ति में प्रकरणवश व्यङ् ग्य की प्रतीतिमात्र होती है किन्तु उसमें कोई चास्त्व उत्पन्न न होने के कारण उसकी प्रधानता नहीं है ।

> भाइतोऽपि सहायेगोमत्युक्त्वा विमुक्तिनद्रोडोप । गन्तुमना अपि पथिकः सङ्कोच नैव शिथिलयति ।।

पद्म में प्रकरणवशात् व्यङ्ग्यार्थ को प्रतीतिमात्र हो रही है किन्तु उसमें चारत्व न होने के कारण अप्रधान हैं अतः इनमें भी ध्वनि का समावेश नहां है।

पयांयोक्त अलड् कार के विषय में आचार्य का यह मत है कि पर्यायोक्त में यदि प्रभानतया व्यड् ग्यायं की प्रतीति हो तब तो उसका भ्वनि में अन्तमांव हो सकता है किन्तु भ्वनि का पर्यायोक्त में अन्तमांव सम्माव्य नहीं है. क्योंकि भ्वनि प्रभान और अड् गी हैं । 1

भामहोस्त पर्यायोस्त के उदाहरण में व्यङ्ग्य की प्रधानता नहीं है अपितु वाच्य ही प्रधान है ।

> शञ्जुच्छंदवृद्वेच्छस्य मुनेस्त्पथगामिनः । रामस्यानेन धनुषा देशिता धर्मदेशना ।।

उदाहरण में " भीष्म का प्रभाव परशुराम के प्रभाव को अभिभूत करने वाला है " यह व्यङ्ग्य अभिव्यक्त हो रहा है, किन्तु काव्यार्थ की याक्ता " भर्म की शिक्षा दी " इस वाच्यार्थ में ही है । व्यङ्ग्य तो केवल वाच्योपस्कारक है । अतरव भामहोक्त लक्षण <sup>2</sup> उचित प्रतीत होता है । प्यायं अर्थात् व्यञ्जनात्मक व्यापार से प्रतीत होने वाले व्यङ्ग्य से उपलक्षित होकर जो कहा जाता है वह अभिभीयमान है उक्त है होकर ही

पर्यायोक्तेऽपि यदि प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्व तद्भवतु नाम तस्य ध्वनावन्तभावः । न तु ध्वनेस्तत्रान्तभावः । तस्य महाविषयत्वेनाडिग्यत्वेन ।

प्य. प्र. 3. g. 117 - 119

पर्यायोक्त यदन्येन प्रकारेणामिभीयते ।

काव्यालकार 3 । 8

पर्यायांक्त कहा जाता है । यह लक्षण – वाक्य है । लक्षण में मिमिभीयतं " पद से यह सिद्ध होता है कि व्यङ्ग्यायं की प्रभानता प्रयायांक्त में नहीं है । इसके अतिरिक्त पर्यायांक्त एक अलङ्कार है । अलङ्कार का सामान्य लक्षण है " जो दूसरे को अलङ्कृत करे । " यदि उसमें व्यङ्ग्य प्रभान होगा तो वह अलङ्कार्य हो जायेगा अतएव उसमें भ्वति का अन्तमांव मानना सर्वया असगत होगा ।

पूर्वपक्षी दुराग्रहवश यह कहे कि अभिभीयने का अर्थ "प्रधानस्य सं प्रतीत होता है अतएव प्राधान्येन प्रतीत होने वाले अर्थ को प्यायोक्त कहा जाये तथा "भ्रम भार्मिक" को पर्यायोक्त का उदाहरण मान ले तो इस अलङ् कार की अलङ् कारिता नष्ट हो जायंगी तथा ध्वनि का स्थल होने के कारण "आत्मरूप" हो जायेगा । पनः इसकी अलइ कार के मध्य गणना नहीं होगी।" अतएव आचार्य आनन्दवर्धन ने यह पहले हो स्पष्ट कर दिया है कि यदि पर्यायोक्त मे व्यड ग्यार्थ प्रभान होगा तो उसका अन्तर्भाव ध्वनि म हो जायेगा और उसकी अलङ्काररूप मे सत्ता नष्ट हो जायेगी. किन्तु ध्वनि का पर्यायोक्त मे अन्तर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि ध्विन का क्षेत्र अतिविस्तृत एवं व्यापक है तथा अलङ्कार, गुणः रीति आदि सभी की प्रतिष्ठा का स्थान है । अलङ्कार कदापि व्यापक एव अङ्गी नहीं हो सकता. अपितु वह जिसे अलङ्ग्कृत करता है वह अङ्गी बनना है । अतएव अलङ्कार अङ्ग ही है । यदि पूर्वपक्षी फिर भी पर्यायोक्त में प्रतीयमानार्थ की व्यापकता और अलकायंता स्वीकार करता है तब तो उसने ध्वनि स्वीकार ही कर लिया, मलं ही उसे ध्वनि न कह कर पर्यायोक्त कह रहा है । अलङ्कार प्रस्थान के संस्थापक भाषायं ज्ञारा दिये गये लक्षण के अनुसार पर्यायोक्त के अन्य उदाहरणां की कल्पना करनी पडेगी. क्योंकि भामह के उदाहरण में व्यङ्ग्यार्थ की प्रधानता नहीं है ।

भामह ने पर्यायोक्त का यह उदाहरण दिया है -

"गृहेष्वध्वस्तु वा नान्न भुञ्चमहे यदधीतिनः । विप्रा न भुञ्जते ।"

रत्नाहरण का प्रसड् ग है - जब भगवान कृष्ण शिशुपाल के यहां जाते हैं तो शिशुपाल ने उनके लिये भोजन की व्यवस्था की है किन्तु भगवान शत्रु के यहां भोजन में कही विष न हो, ऐसी शड् का कर कहते हैं कि "हम लोग जो मन्न अभीति ब्राह्मण नहीं खाते उसे घरों में या मागों में नहीं खाते ।" स्वय भामह ने लिखा है कि " तच्चरस-दानिन्तृत्वये " अदांत् ये वचन विषदान की निवृत्ति के उद्देश्य से कहें गये हैं, किन्तु इसमें कीई चारत्व न होंने के कारण इसमें प्राधान्य की शह, का करना निमूल हैं । सौन्दर्य की प्रतीति तो उस वाच्याय में ही है कि विषयुक्तभोजन की आशह, का के कारण भगवान किस तरह अन्य प्रकार से वचन भगिमा से उसका निषेध कर रहे हैं । इस प्रकार पर्यायोक्त की अलङ, कार मानना ही अभीष्ट हैं ।

आचार्य ने सङ्कर अलङ्कार के प्रसङ्ग में भी बड़ी तकंपूर्ण युक्ति से भ्वनि का अङ्गत्व बनायं रखने का प्रयास किया है । संड्. कर अलंड्. कार में जहां एक अलंड्. कार दूसरे अलंड्. कार की छाया को ग्रहण करता है वहां प्रतीयमानार्थ की प्रधानता निरवकाश है । अतएव वह भ्वनि का विषय नहीं बन सकता । सङ्कर अलङ्कार के प्रयम भेद सर्वेह सङ्कर में वाच्य और व्यङ्ग्य का निश्चय नहीं हो पाता और बो अलङ् कारो में किसे स्वीकार करे तथा किसका परित्याग करे. इस विषय में कोई साधक अथवा बाधक प्रमाण नहीं है, अतएव वाच्य और व्यङ्ग्य की प्रधानता समान होने से यहां पर तो ध्वनि का प्रश्न ही उठता । जितीय भेद एकविषयानुप्रवेश सङ्कर मे व्यङ्ग्यार्थ की सम्भावना ही नहीं क्योंकि इसमें दोनों अलङ्कार वाच्य है अतएव ध्वनि का स्यल नहीं हो सकता । तृतीय भेद अर्थालङ्कारों के एकविषयानुप्रवेश सङ्कर में भी व्यङ्ग्यालङ्कार की सम्भावना नहीं । अतरव यह भी ध्वनि का विषय नहीं है । चतुर्य भेद अङ्गाङि गभाव सङ्कर में दो अलङ्कारो के एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण व्यङ्ग्यार्थ की प्रधानता स्थापित नहीं की जा सकती । अतरव यह भी ध्विन का विषय नहीं है ।

दूसरा तर्क आचार्य आनन्दवर्धन यह देते हैं कि सङ्कर अलङ्कार में तो " सङ्कर " नामकरण ही ध्वनि पद को प्राप्त करने में अयोग्य सिद्ध होता है । सङ्कर का अर्थ है मिश्रित होना । जहां मिश्रण होगा वहां प्रधान और गौण का पृथक्करण कैसे सम्भव है । अतएव इसे भी ध्वनि नहीं कहा जाना चाहिये । 1

१६०० सङ्करालङ्कारेऽपि यदालकारोऽलकारान्तरच्छायामनुगृङ्णाति, तदा
 व्यङ्ग्यस्य प्राधान्येनाविविक्षितत्वान्न ध्वनिविषयत्वम् ।

ध्व. पृ. 122 इंखइ अपि च सङ्ग्रालङ्गारेऽपि च स्वचित् सङ्ग्रास्तिरेव ध्वनिसम्भावनां निराकरोति ।

ध्व. प्र. उ. प्. 126

अप्रस्तुतप्रशमा में भी ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं हो सकता हे । 1 भामह के अनुसार प्रकरण से व्यतिरिक्त अन्य वस्तु की जो प्रशमा की जाती है वह अप्रस्तुतप्रशसा है । प्रस्तुत का आक्षेप तीन प्रकार से होता है । 🕅 से सामान्य विशेष भाव से 🛭 🗷 है निमित्त नैर्मित्तिक भाव सं 🕫 अ स्वरूप के सादृश्य होने से। इनमें से प्रयम दो प्रकारी मे वाच्य और व्यङ्ग्य 🔅 प्रस्तुतं अप्रस्तुत 🖇 की समान रूप से प्रधानता होतो है अतएव ध्वनि का अन्तर्भाव इनमे नहीं हो सकता। अप्रस्तुत सामान्य का प्रतीयमान प्रस्तुत विशेष के साथ सम्बन्ध होता है तो विशेष की प्रतीति होने पर भी उस विशेष सं अविनाभाव से सम्बन्धित सामान्य की भी उतनी ही प्रभानता से प्रतीति होती है 🛭 क्योंकि बिना विशेष के सामान्य नहीं रह सकता इसलिये विशेष के सामान्यनिष्ठ होने पर सामान्य के साथ विशेष की भी समानरूपेण प्रतीति होती है । 🖇 2 इसी प्रकार दूसरे निमित्तनैमित्तिकभावमूलक भेद मे भी समभना चाहिये । इस प्रकार प्रधानता और गौणता का प्रश्न ही यहाँ नहीं उठता तो ध्वनि कैसे हो सकता है। तीसरा भेद जो सादृश्यमूलक है उसके विषय मे आनन्दवर्धन कहते है कि जब अप्रस्तुत और प्रस्तुत का सादृश्य के कारण सम्बन्ध होता है तब यदि समानस्प वाले अप्रस्तुत वाच्य की प्रधानता विवक्षित न हो तो वहाँ प्रस्तुत प्रतीयमान के प्राधान्य के कारण उसका भ्वनि में अन्तर्भाव हो जायेगा। अर्थात् अलङ् कार भ्वनि के अन्तर्गत आ जायेगा किन्तु जब यह गौण नही होगा तब वह अलङ्कार ही होगा। 3

इतने विस्तृत विवेचन के बाद आचार्य ध्वनि का क्षेत्र संबंध में कुछ कारिकाओं में प्रस्तुत करते हैं ।

अप्रस्तुतप्रशसायामि यदा सामान्यविशेषभावान्निमित्तिभावाङा

अभिभीयमानस्याप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेनाभिसम्बन्भस्तदाभिभीय –

मानप्रतीयमानयोः सममेव प्राभान्यम् । यदा तावत्सामान्यस्याप्रस्तुतस्या–

भिभीयमानस्य प्राक्षरणिकेन विशेषेण प्रतीयमानेन सम्बन्भस्तदा

विशेषप्रतीतौ सत्यामि प्राभान्येन तत्सामान्येनाविनाभावात् सामान्यस्यापि

प्रधान्यम् ।

ध्व. q. 128

यदापि विशेषस्य सामान्यनिष्ठत्व तदापि सामान्यस्य प्राधान्यं सामान्यं मर्वविशेषाणामन्तर्भावाद्विशेषस्यापि प्राधान्यम् ।

দ্ব. বৃ. 128

व्यङ् व्य यत्राप्राभान्य वाच्यमात्रानुयायिनः । समासंक्रियावयस्तत्र वाच्यालङ् कृतयः स्फुटाः ।। व्यङ् व्य प्रतिभामात्रे वाच्यायांनुगमंडिप वा । न भ्वनियंत्र वा तस्य प्राभान्य न प्रतीयते ।। तन्परावेव शब्दायाँ यत्र व्यङ् य प्रति स्थितौ । भ्वनः स एव विषयां मन्तव्यः सङ्करोष्टिभतः ।।

भ्वनि अङ्गी के अभाव में गुण, रीति और अलङ्कार उसी प्रकार निरर्थक हैं जैसे आतमा से रहित पचतत्व शरीर। यह समस्त चास्त्व हेतु 🔋 गुण, अलङ् कारादि ध्विन की महत्ता को प्रकट करने के कारण ही सार्थक होते हैं । आनन्दवर्धन न ध्वन्यालोक में इनकी स्थित और कार्य - क्षेत्र स्पष्ट कर दिया है। जो अङ्गी, प्रधानभूत ध्वनि के आश्रित रहते है वे गुण हैं जो अग 🛭 शब्द और अर्थ 🕏 के आश्रित रहते हैं वे कटकादि की भांति अलङ् कार होते हैं। भे अतरव माधुर्यादि गुण ध्वनि के साथ अन्तरग रूप से सम्बन्धित होते हैं जैसे शौर्यादि गुण आत्मा के गुण माने जाते हैं। अलङ्कारो की स्थिति यह है कि वे काव्य के शरीरभूत शब्द अर्थ सं सम्बन्धित है। "अलङ् कारो हि बाहयालङ् कारसाम्यादिष्ट्रानाश्चारत्वहंतु-रुयतं । 2 अलङ् कार गुण की भांति नित्य भर्म नही है अपितु अस्थिर भर्म है क्योंकि जहां शब्दालकार, अर्यालकार न हो वहां भी शब्द और अर्थ देखे जाते हैं। इसी प्रकार रीति भी अलङ्कारो के समान मुख्यतया काव्य के शरीर भूत शब्द और अर्थ की उपकारक होकेर ध्वनि की उत्कर्षक बनती है। इस प्रकार भ्वनि की महाविषयता सिद्ध होती है। आनन्दवर्धन के अनुसार कल्पित काव्य-पुरुष की अगले पृष्ठ पर अकित किया जारहा है।

तमर्थमवलम्बन्ते येड्डिइ्गन ते गुणाः स्मृताः ।
 अङ्गाश्रितस्त्वलङ्काराः मन्तव्याः कटकादिवत् ।

**년. 2 | 6 g. 216** 

ध्व. द्वि. उ. कारिका 17 की वृत्ति

g. 235

## काव्य-पुरुष

-वस्तु ध्वनि भ्वनि – आत्मा --अलंकार ध्वनि. इंकाव्यस्पातमाध्वनिः इ -रस ध्वनि. पुरुष -अर्थालकार- इशरीर के अर्थ-अलकार-अस्थिर भर्म 🛚 इस्टम शरीरइ शब्दालकार- इंश्रीर के अस्यिर भी -वैदर्भीः रीति--गौड़ी. इशैली इ -पांचाली -इरचना की पद्धति विशेष# शरीर-इशब्दार्य शरीर - असमासा -सघटना-तावत् काव्यम् 🛚 व्रपदो के प्रयोग की -मध्यमसमासा. दृष्टि से रचना के -दीर्धसमासाः विभागह इ1 इ पुरुषा. वृत्ति-राज्य-इंदृश्यमान इंवर्णी के प्रयोग की दृष्टि **इपुरुषानुप्रासा** इ •इनागरिका इ से रचना के विभाग ह शरीरह **≱2 इ उपनागरिका**∙ **इमसृणानुप्रासा** इ **#3 # कोमला**. **इमध्यमानुप्रासा** इ इग्राम्या इ गुण- माधुर्व इ.माहलाबक्त्वम् माधुर्वम् मोज **४ बीप्त्यात्मविस्तृते**र्हेतुरोजः ४ प्रसाद इंव्याप्नोत्यन्यत्प्रसादः इ इंचित्त की हित आदि से सम्बन्धित होने के कारण ध्वन्यर्थरूप आत्मा से अन्तरग रूपेण ही सम्बन्धित है । अतएव शौर्यादिवत् आतमा के गुण है। इ

श्रुति कटुत्वादि दोष

काणत्वादिवत्.

दोष-

इस प्रकार अभाववादियों का तृतीय विकल्प जिसमें उनका कहना या कि "वांग्विकत्यों के अनन्त होने के कारण उन्हीं का कोई अलड् कार प्रकार प्रवान है" यह मन खिण्डत हो जाता है क्योंकि प्रवान का क्षेत्र बहुत व्यापक है और वह अड् गी है तथा गुण, अलड् कार, वृत्ति, रीति आदि सबकी प्रतिष्ठा का भाजन यही प्रविन है। इससे प्रतिहारेन्दुराज अलड् कारवादी भाषायों का मत स्वतः निरस्त हो जाता है जो यह कहते है कि जहां प्रतीयमानायं वाय्यंपस्कारक होता है वहां तो वह अलड् कार है ही जहां वह प्रधानक्ष्यण अवस्थित होता है वहां भी गुणों के सौन्दर्य में कारण होने के कारण अलड् कार ही है। इस प्रकार सभी प्रतीयमान अर्थ अलड् कार की श्रंणों में आते हैं।

उपर्युंक्त विवंचन में यह सिद्ध हुआ कि व्यङ्ग्यार्थ का स्वतन्त्र अस्तित्व हैं , जिसका कहीं भी अन्तर्भाव नहीं हो सकता और इसी कारण व्यक्त्वना की सत्ता भी निस्सन्देह रूप से स्वीकार की जानी चाहिये क्योंकि व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति व्यन्त्वना द्वारा ही सम्भव है ।

आपार्य आनन्दवर्धन भास्तवादियों के मत का खण्डन करते हुये कहते हैं कि भक्ति और ध्विन एक दूसरे के पर्याय नहीं हो सकते क्योंकि दोनों में स्वरूप भेद हैं अतरव एकस्पता की नहीं प्राप्त कर सकते । <sup>1</sup> जहां वाच्य और वाचक द्वारा व्यङ्ग्यार्थ का प्राधान्येन प्रकृशन हो वहां ध्विन होता है । भिक्त तो उपचार मात्र है । <sup>2</sup>

पुनश्च तृतीय उद्योत में लक्षणा और व्यञ्जना का भेद विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया गया है । —

जहां व्यन्जना व्यापार शब्द का मुख्य व्यापार है वही लक्षणा अमुख्य व्यापार है । शङ्का हो सकती है कि मुख्य व्यापार तो अभिभा को माना जाता है । तब व्यन्जना मुख्य व्यापार कैसे हो सकता है ़्रे

<sup>1.</sup> यदप्युक्त भक्तिभवेनिरितिः तत्प्रतिसमाभीयते – भक्त्या विभर्ति नैकत्व रूपभेदादय भ्वनिः ।

ध्व. प्र. प्र. प्र. 148-149

<sup>2.</sup> मात्रशब्देनेदमाह - यत्र लक्षणाव्यापारात्तृतीयादन्यश्चतुर्यः प्रयोजनद्योतनातमा व्यापारो वस्तुस्थित्या सम्भवन्नप्यनुपयुज्यमानत्वेनाद्रियमाणत्वादसत्सत्यः । भव.लो.पु. 150

इसका उत्तर आचाय के अनुसार यह है कि वसं तो अभिभा ही मुख्य व्यापार है किन्तु व्यङ्ग्यायं का काव्य में सर्वप्राधान्य बताया गया है अनः उसकी अभिव्यक्त कराने वाला व्यापार भी सर्वप्रमुख कहा जाता है । लक्षणा को अमुख्य इसलियं कहा गया है क्योंकि लाक्षणिक शब्ब स्खलद्गति होता है । गङ्ग्या शब्द जिस प्रकार तट रूप अर्थ की बिना लक्षणा के देने में असमयं है उस प्रकार व्यङ्ग्यार्थ के प्रत्यायन में असमयं नहीं । 1

लक्षणा और व्यञ्जना में दूसरा भेद यह है कि लक्षणा अमुख्य रूप को अभिभा ही है । इसलिये वह अभिभाषुच्छभूना कही गई है । अभिभा से व्यञ्जना नितान्त भिन्न है क्योंकि व्यञ्जना में सड़ केतग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है जो कि अभिभा का प्राणतत्व है । 2

तृतीय भेद यह है कि जहां पर लक्षणा होती है वहां वाच्यायं स्वयं लक्ष्यार्थं के रूप में प्रकट होता है जैसे दूभ जब दही बन जाता है तब दूभ का कहो अस्तित्व नही रहता. और इसके विपरीत व्कृजना के स्वल में घटप्रदीपन्यायंन वाच्यार्थं व्यड् ग्यार्थं से सर्वया पृथक् भासित होता है । जैसे दीपक स्वयं को प्रकाशित करता हुआ ही घट को भी प्रकाशित करता है । उसी प्रकार वाच्यार्थं स्वयं को प्रकाशित करता हुआ ही अन्य अर्थं का प्रकाशन करता है । उदाहरणार्थं —

एव वादिनि देवधौँ पाश्वें पितुरभोमुखी। लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ।।

पद्म मे पहले वाच्यार्थ \* कमलपत्र गिनना \* का बोध होता है तत्पश्चात् लञ्जारूप व्यङ्ग्य की प्रतीति होती है ।

गुणवृत्तिस्त्पचारेण लक्षणया चोभयाष्ट्रयापि भवति । किन्तु ततोडपि व्यञ्जकत्व स्वस्पतो विषयतश्च भिद्यते । स्पभेदस्तावदयम्-यदमुख्यतया व्यापारो गुणवृत्तिः प्रसिद्धा । व्यञ्जकत्व तु मुख्यतयैव शब्दस्य व्यापारः ।

ध्व. तु. ३. पू. 464

अय चान्यः स्वरूपभेदः – यद्गुणवृत्तिरमुख्यत्वेन व्यवस्थित वाचकत्वमेवोच्यते । व्यन्जकत्व तु वाचकत्वादत्यन्त विभिन्नमेव । ध्व. तु. उ. पृ. 464

इस प्रकार अस्खलद्गतित्वः समयानुपर्यागित्वः पृथगवभासित्वः ये तीना विशेषताये व्यञ्जना का लक्षणा से पृथक् सिद्ध करती है । 1

प्रब विषय - भेद दर्शनीय है ।

लक्षणा और व्यञ्जना में विषय - भेद भी हैं । लक्षणा का विषय तो केवल लक्ष्यार्थ रूप वस्तु होता हैं । जबकि व्यञ्जना का विषय वस्तुरूप, अलङ्काररूप एव रसरूप होता हैं । यदि कहा जाये कि रस्त, अलङ्कार, वस्तु व्यङ्काय लक्षणागम्य हां सकते हैं ता ऐसा सम्भव नहीं क्योंकि रस्त तो कभी वाच्य हो नहीं सकता । अतः लक्षणा का अवकाश ही नहीं हैं । 2 अलङ्कार - व्यङ्काय के स्थल में भी कही मुख्यार्थ बाध नहीं होता हैं अतः लक्षणा का यहां भी प्रवेश निष्छ हैं । यदि वस्तु व्यङ्काय को लक्षणा से बोधा माना जाये तो भी व्यङ्कायार्थ और लक्ष्यार्थ में ब्रह्त अन्तर हैं क्योंकि व्यङ्कायार्थ की यदि वाच्यता हो तो फिर उसमे वैद्याप्य और चमत्कारिता नहीं हो सकती । कुमारिलमव्द प्रोक्त "अभिभेयाविनाभृतप्रतीतिर्लक्षणोच्यते" के अनुसार तो रसादिकों को भी लक्षणागम्य माना जाना चाहिये । क्योंकि रस्त अभिभेयस्य विभावादि से अविनाभृत रूप से सम्बद्ध ही प्रतीत होते हैं । अविनाभावलम्य अर्थ की ही लक्ष्यार्थ मानने पर तो धूम शब्द तथा धूम अर्थ की प्रतीति होने पर अभिन को स्मृति भी लक्षणागम्य मानो जानी चाहिये क्योंक धूम का अभिन से

अय चापरो स्पमेदो यद्गुणवृत्तो यदार्थोऽर्थान्तरमुपलक्षयित तदोपलक्षणीयार्था तमना परिणत एवासौ सम्पद्मते । यथा "गङ्गार्या घोषः " इत्यादौ । व्यञ्जकत्वमार्गे तु यदार्थोऽर्थान्तर द्वीतयित तदा स्वस्प प्रकाशयन्तेवासावन्यस्य प्रकाशकः प्रतीयते प्रदीपवत् । यथा-"लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावंती" इत्यादौ ।

Va. g. 465

<sup>2.</sup> विषयभंदोडिप गुणवृत्ति व्यञ्जस्त्वयोः स्पष्ट एव ।

यतां व्यञ्जस्त्वस्य रसादयोडलकारविशेषा व्यङ्ग्यक्ष्पाविच्छन्न वस्तु चेति

त्रय विषयः । तत्र रसादिप्रतीतिर्गुणवृत्तिरिति न केनचिदुच्यतं न च

शक्यते वस्तुम् । व्यङ्ग्यालकारप्रतीतिरिप तयैवः वस्तुचारत्वप्रतीयतं

स्वशब्दानिभिष्यत्वेन यत्प्रतिपिपादियतुमिष्यते तद्व्यङ्ग्यम् । तच्च न सर्व

गुणवृत्तिविषयः प्रसिद्ध्यनुरोधाभ्यामिप गौणानां प्रयोगदर्शनात् । यदिप च

गुणवृत्तेविषयस्तदिप च व्यञ्जकत्वानुप्रवेशेन । तस्माद्गुरणवृत्तेरिप

व्यञ्जकत्वस्मात्यन्तिवलक्षामृत्वम् । ध्व. पृ. 466–467

प्रावनाभाव सम्बन्ध है प्रोर इतना हो नहीं प्रिप्त अग्निस्मृति के अनन्तर आवनाभावस्य में प्रतीत होने वाली शीतापनीवन आदि की स्मृति भी नक्षणा का विषय बननी चाहिये । इस अनवस्या के समाधानार्थ यदि पूर्वपक्षी यह कहें कि धूम शब्द का स्वार्थ में पर्यवसान हो जाने के कारण प्राग्न आदि अर्थ में व्यापार नहीं हो सकता तब तो पूर्वपक्षी ने मुख्यार्थबाध स्प लक्षणा के बीज की स्वीकार कर लिया क्योंकि मुख्यार्थ बाध होने पर स्वार्थ में विश्रान्ति नहीं हो सकतो । 1

नक्षणा और व्यञ्चना के सहकारी कारण भी भिन्न होन से दोनो का विषयभंद और स्पष्ट हो जाता है । लक्षणा के सहकारी कारण है – मुख्यायं बाभ, मुख्यायं–योग, रुद्धि अथवा प्रयोजन । व्यन्जना के सहकारों कारण है – वक्ता, बोद्धव्य, काकु, प्रस्ताव, देश, काल आदि ।

दोनो व्यापारो मे आस्रय भेद भी दिखाई देता है । लक्षणा कवल अभिभान्नित होती है उसे अभिभाषुच्छभूता कहा जाता है । किन्तु व्यञ्जना अभिभाष्ट्रित भी हो सकती है और लक्षणाष्ट्रित भी । व्यञ्जना तो कभी-कभी ऐसे शब्दों में भी होती है जो न वाच्य है और न लक्ष्य यथा गीत आदि मे । व्यञ्जना चेष्टा आदि मे भी रहती है अतः व्यञ्जना मे शब्दभमंता है भी और नहीं भी है । लक्षणा तथा व्यञ्जना का भेद यह भी है कि लक्ष्यार्थ तो सैदव वाच्यार्थ का नियत सम्बन्धी होता है व्यड ग्यार्थ का वाच्यार्थ के साथ नियंत सम्बन्ध भी हो सकता अनियतसम्बन्ध भी और सम्बद्धसम्बन्ध भी । इस प्रकार अभिधा और गुणवृत्ति सं पृथक् व्यञ्जना व्यापार है। 2 पुनः एक शङ्का यह उठती है कि विविक्षतान्यपरवाच्य भ्वनि मे तो गुणवृत्ति न होगी यह सिद्ध हुआ किन्तु अविविक्षितवाच्यध्विन मे तो लक्षणा माननी चाहिये वहां तो गुणवृत्ति की प्रवृत्ति स्पष्ट है । इसका निवारण करते हुये आनन्दवर्धन कहते है कि अविविक्षित बाच्य ध्विन गुणवृत्ति पर आश्रित होते हुये भी गुणवृत्ति स्वरूप नहीं है। गुणवृत्ति व्यञ्जर्कत्व से रहित भी होती है किन्तु व्यञ्जर्कत्व बिना व्यङ् ग्यार्थ के नहीं हो सकता । गुणवृत्ति तो अभिभा के आश्रय में और व्यङ्ग्य के आश्रय से अभेदोपचाररूप सम्भव होती है । जैसे तीक्षण होने

भ्वनि विरोधी सम्प्रदाय और उनकी मान्यताए

वाचकत्वगुणवृत्तिविलक्षणस्यापि च तस्य तदुभयाष्ट्रयत्वेन व्यवस्थानम् ।
 ५व. पु. 467

मं माणवक प्रांग्न है इत्यादि में जो लक्ष्यस्य गुणवृत्ति है वह भी उपलक्षणीय अर्थ के साथ सम्बन्ध मात्र के आत्रय से चारन्स्य व्यङ्ग्य की प्रतीति के बिना भी सम्भव होती है यथा मन्याः क्रोशान्त आदि में। परन्तु जहां गुणवृत्ति चारन्स्यव्यङ्ग्य की प्रतीति का हेतु है वहां भी वाचकत्व की भांति व्यञ्जकत्व के अनुप्रवेश से ही सम्भव है। असम्भवी अर्थ के साथ जहां व्यवहार है वहां चारन्स्य व्यङ्ग्य की प्रतीति हो प्रयोजिका है यथा " स्वणंपुष्यां पृथ्वी " अत्यव ऐसे स्थलों में गुणवृत्ति के होने पर भी ध्वांन व्यवहार ही युक्तिसगत है। भिक्ति कभो भी व्यञ्जना का लक्षण नहीं बन सकती । क्योंकि इसमें अतिव्याप्ति और अव्याप्ति नामक दोष आ जाते हैं।

लक्षण की परिभाषा है— "यावल्लक्ष्यवृंग्तित्व लक्षणम्" अर्यात् जैसे गन्धयुक्त होना पृथ्वी का लक्ष्ण है और जो गन्धयुक्त नहीं है वह पृथ्वी नहीं है जैसे जल आदि। अतः वहीं लक्षण शुद्ध होता है जिसमें पक्ष में सद्भाव, विपक्ष में अभाव, सपक्ष में सद्भाव हो। जैसे — "कृशाइ, ग्याः सन्ताप वदित बिसिनीपत्रशयनम्" में वदित पद लाक्षणिक है यद्यपि "वदित" इस पद के प्रयोग से किव स्फुटीकरणकरण रूप प्रयोजन की प्रतीति कराना चहिता है किन्तु इतना अनिगृद्ध है कि सह्दय — ग्राह्य नहीं है अत्रपव "विसिनीपत्रशयनम्" का "वदित" इस क्रिया में असमर्थता के कारण मुख्यार्थ बाध होने पर लक्षणा है किन्तु प्रयोजन न होने के कारण व्यन्जना का अभाव है। क्योंकि रद्ध शब्द लाक्षणिक ही होते हैं व्यन्जक नहीं। 2

<sup>1.</sup> यस्मादिविद्यितवाच्यो ध्विनिर्गुणवृक्तिसागांश्रयोडिप भवित न तु गुणवृत्ति स्प एव । गुणवृत्तिर्दि व्यञ्जकत्वश्चापिदृश्यते । व्यञ्जकत्व च ययोक्तचास्त्वहेतु व्यङ्ग्य बिना न व्यवितष्ठते । गुणवृत्तिस्तु वाच्यधमां श्रयेणैव व्यङ्ग्यमात्राश्रयेण चाभेदोपचारस्पा सम्भवित । यया – तीक्षण त्वादीग्नर्माणवकः –– । यया च प्रियं जने नास्ति पुनस्कतम् इत्यादौ । यापि लक्षणस्प गुणवृत्तिः साप्युपलक्षणीयार्यसम्बन्धमात्राश्रयेण चास्त्यं व्यङ्ग्यप्रतीति विनापि सम्भवत्यंव यथा मन्चाः क्रोशन्तीत्यादौ विषये । – यत्र तु सा चास्त्रपव्यङ्ग्यप्रतीतिहेतुस्तत्रापि व्यञ्जकत्वानुप्रवेशेनैव वाचकत्ववत् । असम्भविना चार्येन यत्र व्यवहारः यथा – "सुवणंपुष्यां पृथिवीम्" इत्यादौ तत्र चास्त्रपव्यङ्ग्यप्रतीतिरेव प्रयोजिकेति तथाविधेऽपि विषयं गुणवृत्तो सत्यामपि ध्विनव्यवहार एव युक्त्यनुरोधी ।

ध्व. पृ. 472-474 2. स्टा ये विषयेड-यत्र शब्दाः स्वविषयादिष्। लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदध्वनेः।। ध्व.प्र.उ.पृ.156

कविजन कभो-कभी लार्क्षाणक शब्द का प्रयोग परम्परा के अनुरोध से हो कर देते हैं व्यङ्ग्यार्थ रूप प्रयोजन की प्रतीति की दृष्टि से नहीं । चूकि लक्षणा ध्विन से व्यतिरिक्त स्थल में भी होती है अतस्व लक्षणा को ध्विन का लक्षण मानने पर अतिव्याप्ति दोष हो जायेगा । 1

## अब अव्याप्ति दोष भी सिद्ध करते हैं।

স্ত্রাদিন – লঞ্জ্রীকরগার্কালেনের্মত্র্যাদিন: – উম শী কা কাঁদল होना यह लक्षण स्वीकार करने पर रवंत और रयाम गायों में इसका अभाव होगा। अतएव यह लक्षण अर्व्याप्ति दोष से युक्त है। उसी प्रकार अभिभामूला व्यक्रजना में मुख्यार्थ बाधादि हेतू न होने के कारण लक्षणा का प्रवेश हे अतः वहां तो लक्षणा का बाध हो जायेगा और विविधितान्यपरवाच्य भ्वान मे भ्वनित्व बाधित होने लगेगा यदि भक्ति की भ्वनि का लक्षण माना जाये । इस प्रकार यह सवेया अव्याप्ति दोष से दुष्ट है और भक्ति को ध्वनि का उपलक्षण भी नही माना जा सकता। " काकवर्देवदत्तस्य गृहम् " में वर्तमान प्रयोग में देवदत्त के घर में कैं। आ विद्यमान नहीं हैं किन्तु पहले काक से युक्त गृह का परिचय बांद्रव्य की कराया गया था अतः प्रयोगकाल मे उसकी स्मृतिमात्र से ही देवदत्त-गृह का ज्ञान करा देता है । इस प्रकार अविवक्षित वाच्यध्वनि मे लक्षणा है किन्त प्रयोजन की प्रतीति व्यन्जना द्वारा ही सम्भव है लक्षणा का वहां प्रमरण निषद्ध है और यदि पूर्वपक्षी कहे कि उपलक्षण के बिना भी उपलक्षणीय की जिस प्रकार सिद्धि हो जाती है उसी प्रकार भांक्त के बिना भी विविधातान्यपरवाच्यध्विन में व्यन्जना की सिद्धि होती है तो इससे भ्वनिवादी के सिद्धान्त में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ऐसे अनेक भ्वनि के भेद है जिनमें लक्षणा की गन्ध तक नहीं । यथा -अभिभागृलभ्वनि में लक्षणा से व्यतिरिक्त अन्य व्यापार स्वीकार करना पडता । असलक्ष्यक्रमन्यङ्ग्य मे तो लक्षणा की सम्भावना भी नहीं हैं । अतएव भक्ति भ्वनि का उपलक्षण कदापि नहीं बन सकती क्योंकि भ्वनि में उसका कोई महत्व नही है औं न वैसा चमतकार, सौष्ठव और कमनीयता यथा व्यन्जना में हैं। तभी तो आचार्य आनन्दवर्धन कहते हैं -

> "उक्त्यन्तरेणाशक्य यत्तच्यारत्व प्रकाशयन् शब्दव्यञ्जकर्ता विभ्रद्भवन्युक्तेर्विषयी भवेत्"

अतिव्याप्तेरयाव्याप्तंनं चास्ते लक्ष्यते तथा ।

प्त. प्र.उ. पृ. 150

भक्ति में प्विन का अन्तभाव न होने का एक कारण यह बता रह है कि लक्षणा में जिस फल की अभिव्यक्ति के लिये अर्थ का प्रत्यायन किया जाता है उस फल की द्योतित करने में शब्द स्वलद्गति नहीं होता । क्यांकि यदि शब्द म्खलद्गति होगा तब तो दूसरे निमित्त तथा दूसरे प्रयाजन के प्रन्वषण से प्रनवस्था दोष हो जायेगा और क्योंकि शब्द स्खतद्गति नही अतएव लक्षणा के हतु न होने के कारण लक्षणा का विषय नहीं है । प्रयोजन का लक्ष्य है चारत्वातिशर्याविशिष्टायं का प्रकाशन भार यदि उसकी प्रतीति में लक्षणा वृत्ति का आश्रय लिया जाये तो वह प्रयोग दुष्ट होगा । इस प्रकार उपसहारस्य मे यह कहा जा सकता है कि वाचक के आश्रय से जो गुणवृत्ति व्यवस्थित है वह व्यञ्जकत्व पर आधारित भ्वांन का लक्षण कैसे हो सकतो है ? <sup>1</sup> इस विवेचन से भाकतवादी मुकुलभट्ट का भी मत निरस्त हो जाता है । मुकुलभट्ट प्रयोजन-प्रतीति करानं के लिये दूसरा व्यापार मानना चाहिये यह तो स्वीकार करते हैं किन्तु व्यञ्जना से उस प्रयोजन की प्रतीति को उपयुक्त नहीं मानते हैं। उपयुंक्त विवंचन से यह सिद्ध किया जा चुका कि प्रयोजन प्रतीति के लिये व्यञ्जना व्यापार ही समयं है । लक्षणा तो बस लक्ष्यायं देकर विरत हो जातो है और अभिभा पहले ही अपना कार्य समाप्त कर चुकी है । अतः मुक्तलभट्ट को भी व्यञ्जना व्यापार स्वीकार करना ही पडेगा ।

व्यञ्जना विरोधियों का तीसरा समुदाय अनिवंचनीयृतावादियों का है जो ध्विन की सर्वया अनिवंचनीय मानते हैं । उनके उत्तर में ध्वन्यालोंककार कहते हैं कि सह्दयों के हृदय की आनन्द देने वाली ध्विन अवर्णनीय हैं यह कथन भी परीक्षा करके नहीं कहा गया है । जब ध्विन का सामान्य और विशेष लक्षण कर दिया गया उसके भेद, प्रभेद का उल्लंख कर दिया गया और तब भी उसे अनाख्येय कहें तो फिर ससार की सभी वस्तुए अनाख्येय हो जायेगी । जबकि ससार की सभी वस्तुए वणनीय होती हैं । जो वस्तु सर्वोत्कृष्ट होतों हैं उसे अनाख्येय या अनिवंचनीय कहा जाता है जैसे वेदान्ती सर्वातिशायी होने के कारण ब्रह्म को अनिवंचनीय कहते हैं यदि उस दृष्टि से कहा है तब तो ध्विन की सर्वात्कृष्टता ही सिद्ध होती है और जो वे अनिवंचनीयतावादी अतिशयोक्ति

वाचम्दवाष्ट्रयेणैव गुणवृद्धिवर्यविस्यता ।
 व्यञ्जम्द्वैम्मूलस्य भ्वनेः स्याल्लक्षण मयम् ।।

भ्व. प्र. इ. पृ. **15**9

के द्वारा भ्वीन का स्वस्प दूसरे काव्यो का अतिक्रमण करने वाला कहते हैं उनका भी क्यन अनुचित नहीं जान पड़ता क्योंकि यहाँ पर अतिशयोंकित का अर्थ अतिशयोंकित अलड़ कार नहीं अपितु अतिक्रान्त करने वाला विविधित हैं । इस प्रकार भ्वीन समस्त काव्यतत्वों का अतिक्रमण करने वाला होता है । फलस्वस्प भ्वीनकार कहते हैं – " यस्मादनाख्येयत्व सवशब्दागोंचरत्वेन न कस्यचित्सभवित " । मतृहरि ने वाक्यपदीय में इसी तरह के विचार प्रस्तुत किये हैं सम्भवतः भ्वीनकार ने उन्हों से प्रेरणा लों हो –

न सोर्डास्त प्रत्ययो लोकं यः शब्दानुगमादृते। अनुविद्धमिव ज्ञान सर्वे शब्देन भासते ।।

\$ वा. प. 1 | 123 \$

प्रानिवंचनीयतावाद तां अणभगवादी बौद्धों से प्रेरित हैं क्योंकि वे सब वस्तुओं

की एक आणमात्र की सत्ता मानते हैं। आणिक होने के कारण वह वस्तु

दर्शनीय नहीं होतों फिर भी प्रत्यक्ष प्रमाण आदि का लक्षण किया गया है।

उसी प्रकार से भ्वनि को भी मानते हैं। जिस काव्य में अनाख्यंय अश

भासित हो उसे भ्वनि कहते हैं 2 इस सिद्धान्त का मृल्यांकन आनन्दवर्भन

न विनिश्चय नामक बौद्ध ग्रन्थ की भर्मोत्तरी टीका में किया है।

इस प्रकार अनिर्वचनीयतावाद का खण्डन भी सहज रूप में कर दिया गया है ।

उपुर्वृक्त लण्डन और मण्डन की प्रक्रिया का आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण करने पर यह सिद्ध होता है कि आनन्दवर्धनायार्थ क्रान्तिकारी होने के साथ साथ द्रदर्शी भी थे, तभी तो उन्होंने एक एक विकल्प सोच कर उसका लण्डन कर व्यञ्जना वृत्ति के अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाने का प्रयास किया । यद्यपि आचार्य के समक्ष कुछ विरोधी आचार्य थे, कुछ की उन्होंने कल्पना की, किन्तु परवर्ती विरोधी आचार्यों का भी सिद्धान्त इनकी वैदुष्यपूर्ण युक्तियों से स्वतः विध्वस्त हो जाता है । सक्षेप मे पुनः कुछ युक्तियों का मूल्यांकन प्रस्तुत है – उदाहरणार्थ सर्वप्रथम अभाववाद की हो युक्तियों को लोजियं जो कि गुण, अलङ्कारों में ही ध्वनि को

<sup>1.</sup> ध्व. तृ. इ. पृ. 554

अनाख्येयांशभासित्वं निर्वाच्यार्यतयाप्वनेः ।
 न लक्षण, लक्षण तु साधीयोडस्य यथोदितम् ।।

ਪਕ. **ਰੂ. 3. q. 55**6

अन्तर्भत मानते है । उनके अनुसार शब्दार्यशरीर तावत्काव्यम्" और शब्दगत चारत्वहेतु अनुप्रामादि तथा अर्थगतीपमादि में इस ध्वनि का अन्तमाव किया जाना चाहिये । अतुरव सवप्रथम तो आचार्य ने ध्वनि का वाच्यार्थ से पुर्यक् करने के लिये दोनों का भेद " प्रतीयमान पुनरन्यदेव " कह कर सुस्पेष्ट कर दिया तत्पश्चात गुण और अलइ कारों से भी भ्वनि की सर्वया पृथक मिल्ल किया है जो कि तकसात भी है। आचार्य की युक्ति भी समीचीन प्रतीत होती है कि ध्वनि तो आत्मस्य एवं अङ्गी हैं उसका इन अलंड कारादिका जो कि अड़ गरूप एवं देहरूप है में अन्तर्भाव कैसे हो सकता है। इसका सबसे प्रभावपूर्ण तर्क तो यह है कि गुण और अलङ्कार का प्राण वाच्यवाचक भाव है और भ्वनि का प्राण व्यङ्ग्यव्यन्जकभाव होने के कारण उसका अन्तभाव सम्भव नहीं है। अलङ्कारवादी प्रतिहारेन्दुराज ने वस्तु, अलङ्, कार और रस रूप भ्वनि को अलङ्, कार मे अन्तर्भृत करने का दुष्प्रयास किया है किन्तु उनके तकों का कोई महत्व नहीं रह जाता यदि हम ध्वन्यालोक का भलीभांति परिशीलन करे । आलङ्कारिक अभिभा, लक्षणा से व्यतिरिक्त व्कजना व्यापार की स्वीकार नहीं करते हैं अतुख व्यञ्जना के स्वीकार न करने पर ध्विन सिद्ध हो ही नहीं सकती उस ध्वनि का अलङ्कारो मे अन्तर्भाव खपुष्पतुल्य ही है । 1 प्रतिहारेन्दुराज भ्विन की चर्चा करते हुये जहां पर्यायोक्त अलङ्कार मे वस्तु भ्वान को à समाहित है अन्तर्भृत करते हैं । वहीं स्वतः शङ्का करते है कि यहां प्रतीयमान प्रभान होने के कारण अलङ्कार्य मानना चाहिये अथवा अलङ् कार । उसका समाधान इस प्रकार करते है कि जैसे लोक में कभी कभी स्वामी भी भृत्य के अलङ्कारक हो जाते हैं उसी प्रकार प्रतीयमान के यहां प्रभान होने पर भी अप्रधानभृतवाच्य अर्थ के सौन्दर्य का साधक होने के कारण उसे अलड़ कार कहा जायेगा । आनन्दवर्धन ने जहां प्रलंड कारों से भिन्न ध्विन की सत्ता सिद्ध की है वहां स्पष्ट शब्दों में उन्होंने पर्यायोक्त अलंड कार से भी ध्वनि की सत्ता सिद्ध करते हुये बताया है कि भ्वनि वहीं हो सकती है जहां प्रतीयमानार्थ प्रभान हो। यदि वाच्यापस्कारक है तब तो वह अलड़ कार ही होगा । इसकी पुष्टि प्वनि लक्षण - कारिका सं भी होती है ।

व्यङ् ग्यव्यञ्जकसम्बन्धनिबन्धनतया ध्वनेः ।
 वाच्यवाचकचारत्वहत्वन्तः पातिता कृतः ।।

ਪ੍ਰ. g. g. q. 108

यञार्षः शब्दो व तमयंमुपसजनोकृतस्वार्याः । व्यङ्कतः काव्य-विशेषः स भ्वनिरिति सृरिभिः कथितः ।।

इम प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि अलड़ कार्य कभी अलड़ कार नहीं हो मकता न ही गुणी गुण हो सकता है । अतरव अलङ् कार में ध्वनि का अन्तर्भाव व्यर्थ का प्रवादमात्र ही है । जो भाक्तवादी भाक्ति और भ्वनि में अभेद मानते हैं उनका भी खण्डन आचार्य ने बहुत ही सहज रूप में कर दिया । दोनों में स्वरूप भेद तथा विषय भेद सुस्पष्ट हो है । भीक्त ध्विन का लक्षण एवं उपलक्षण भी नहीं बन सकती जैसा कि पहले विस्तारपूर्वेक उल्लेख किया जा चुका है । एक 🙎 पक्षपातरहित 🙎 दृष्टा की दृष्टि से अगर दम इस विषय पर विचार करे तो लक्षणा, व्यञ्जना कभी एक नहीं हो सकती। इ यहां पर लक्षणा, व्यञ्जना को उल्लेख इमलिये किया गया है क्योंकि भक्ति की आधारशिला लक्षणा है और भ्वांन की आभारशिला व्कृजना है « जिस प्रकार व्यन्जना अभिभा» तात्पर्य-वृत्ति से भिन्न है उसी प्रकार लक्षणा से भी भिन्न है । लक्षणा के हेतुओं में तृतीय हेतु जो प्रयोजन हैं वह बिना व्यञ्जना के सिद्ध नहीं हो सकता जिसका विस्तृत विवेचन पूर्व पृष्ठो में हो चुका है। अभिनवगुप्त ने इसे बड़े ही स्पष्ट रूप में समभावा है । प्रयोजन की प्रतीति में यदि लक्षणा मानी जाये तो फिर वहां भी मुख्यार्थ बाभ आदि हेतुओ की आवश्यकता पडेगी जो कि वहां है नहीं । और यदि लक्षणा में प्रयोजन न माना जाये तो फिर काव्य मे उसका चारत्व ही कैसा े ? 1 प्रयोजन की प्रतीति वाच्य नहीं है व्यङ्ग्य है अतुएव उसके लिये अभिभाग तात्पर्यः लक्षणा से भिन्न काई व्यापार अवश्य स्वीकार करना ही पड़ेगा और वही है व्यन्जना व्यापार । इस प्रकार उपचारमात्र भक्तिः और ध्वननस्वरूपा व्यक्तिः मे अभेद नहीं हो सकता । अय पूर्वोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुकुलभट्ट ने दुराग़हवश ध्विन को लक्षणा मे अन्तर्भृत करने की पेष्टा की है । क्योंकि 🙎 व्यञ्जना और लक्षणा 🙎 इनका क्षेत्र तो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है । मुकुलभट्ट ने जो वस्तू, वाच्य, वास्य निबन्धना लक्षणा के उदाहरण किये हैं उन सब में आनन्दवर्धन के अनुसार व्यङ्ग्यार्य निहित हैं । और यदि वस्तुतः देखा जाये तो इन उदाहरणो मे

निस्दाः लक्षणा काश्चित् सामर्थ्यादीमधानवत् ।
 क्रियन्तं साम्प्रते काश्चित काश्चिन्नैव त्वशक्तितः । ।

कुमारिलभट्ट-तन्त्रवार्तिकम् 3, 1, 8

मुख्यार्थबाधादि हतु भी विद्यमान नहीं है जिनके बिना लक्षणा उदित ही नहीं हों सकती बलात् इन्होंन उसे अनुपपन्न माना है जो वस्तृ, वास्य, वास्य निबन्धना लक्षणा के भेद किये है वे तो ध्वनिवादी की मान्य ही है क्योंकि आयों व्यञ्जना में भी वस्ता, बाब्बव्य आदि सहकारियों की अपेक्षा से ही व्यर् ग्यायविद्योध होता है तो मुकुलभट्ट इसे व्यञ्जना व्यापार ही क्यो नहीं मान लेने । ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु, वाक्यमूला लक्षणा के ब्याज में व्यञ्जना का ही उल्लंख किया है **क्यों**कि मुकलभट्ट की तक्षणा मुख्यार्थ से भिन्न सभी अर्थी की देने में समर्थ 省 प्रकार उसका शास्त्र-सिद्ध स्वस्प नहीं हैं । उन्होंने इस व्यापार का अतिदेश किया है तभी तो जो स्थल भ्वन्यालोक मे आनन्दवर्भन रपक-भ्वनि का बताया है उसे इन्होंने वाक्य निबन्धना लक्षणा में अन्तर्भृत करने की चेष्टा की है और अनिर्वचनीयतावाद का तो एक वाक्य से ही खण्डन हो जाता है कि जब आप प्रत्यक्ष भ्वनि का इतना विवंचन देख रहे हैं तो ये अनिवंचनीय कैसे होगा र 🗓 इन पुनरुक्तियों के पश्चात् आनन्दवर्धन की अन्य तर्कपूर्ण युक्तियों पर भी विचार अपेक्षित है । आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वनि को तो सिद्ध कर दिया और व्यङ्ग्यार्य की प्रभानता ही ध्वनि है अतएव प्रयम उद्योत मे उसी व्यङ्ग्यार्थं के अस्तित्व को प्रतिष्ठापित किया । क्योंकि व्यङ्ग्यार्थ व्यञ्जना वृत्ति द्वारा ही अभिव्यक्त होता है। अतएव व्यञ्जना की सत्ता जाती है किन्तु आचार्य इतने से ही संतुष्ट नही है वे व्यञ्जक की दृष्टि से भी व्यञ्जना की सिद्धि करने लिये प्रवृत्त होते है । आचार्य आनन्दवर्धन ने व्यङ्ग्यार्थ के व्यन्जक वर्ण, शब्द, शब्दांश, सघटना आदि को माना है 2 तथा सुप्, तिङ्, वचन, सम्बन्ध, कारक-शक्ति, कृत् तिङ्कत और समास से भी कहीं कहीं पर असलक्ष्यक्रमन्यङ्ग्यभ्विन द्योत्य होता है । इस प्रकार

तौ च विशेषौ व्याख्यातु शक्येते व्याख्यातौ च ब्रह्मकारम् ।
 तद्व्यतिरिक्तानाख्येयविशेष सम्भावना तु विवेकावसादभावमुलैव ।

भ्व. तृ. इ. पृ. **554** 

१ क इ. यस्त्वलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्विनवर्णपदादिषु ।
 वास्ये सङ्घटनायां च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते । ।

भ्व. तृ. उ. पृ. 327

भ्य. तृ. इ., पृ. **379** 

व्यञ्जनमुखेन ध्वनि-भेदों के निरूपण की देखने के बाद व्यञ्जना विरोधी मीमांसक आदि का यह कथन कि " यह व्यञ्जकत्व क्या है । क्या यह व्यङ्ग्य अर्थ का प्रकाशन रूप है । अर्थ का व्यञ्जकत्व और व्यङ्ग्यन्व हो ही नहीं सकता क्योंकि व्यङ्ग्यत्व की सिद्धि व्यञ्जक के आधीन है और व्यञ्जक की सिद्धि व्यङ्ग्य के आधीन है इसलिये दोनो में अन्योन्याश्रय दोष है । अतुष्व एक के असिद्ध होने पर दूसरा भी अभिद्ध हो जावंगा अप्रन्योन्यात्रवापि कार्यापि न प्रकल्प्यन्ते अस्योकि मानन्दवर्धनाचार्यप्रतिपादित प्रतीयमानार्थं का प्रकाशन होता है व्यन्जना से । क्यों कि अर्थ का व्यङ् स्थत्व सिद्ध नहीं है इसलिये व्यङ् स्य की सिद्धि नहीं हुई और व्यङ्ग्य और व्यञ्जन स्योकि परस्पर सापेक्ष है अनुएव व्यञ्जन भी मिल्र नहीं हुमा । ओर व्यन्जन जब सिल्न नहीं है इसलिये व्यन्जना नहीं है " <sup>1</sup> इस आक्षेप का उत्तर आचार्य आनन्दवर्धन ने पहले ही दे दिया है अर्थात प्रथम उद्योत मे जहां वाच्य से व्यतिरिक्त व्यइ ग्यार्थ की सत्ना सिद्ध की है। ग्रैंकि व्यड्ग्यत्व की सिद्धि के आधीन व्यब्जक की सिब्हि है अतः यह दोनो पूर्व प्रतिष्ठापित है इनमे शङ्का का कोई अवसर नहीं । किन्तु एक शङ्का विरोधी मीमांसको की ओर से और होती है कि आपने वाच्य से पृथक् जिस वस्तु की सिद्धि की है उस अर्थ को व्यङ्ग्यार्थ ही क्यो नाम देते हैं। विरोधियों के अनुसार जहां व्यङ् ग्यायं प्रभानस्पेण व्यवस्थित है उसे वाच्यायं सहना ही उचित होगा क्यांकि वाक्य उस अर्थ के प्रति ही प्रयुक्त है । इसलिये उस अर्थ को प्रकाशन करने मे अभिभा व्यापार सक्षम है, अन्य व्यापार की कल्पना से क्या लाभ है क्योंकि तात्पर्य रूप जो अर्थ है वह मुख्य होने से वाच्य है । इस मुख्य तात्पर्य रूप अर्थ के बीच मे जो अन्य वाच्यायं की प्रतीति होती है वह उस मुख्य तात्पर्य रूप अर्थ की प्रतीति मे उपायमात्र है जैसे तात्पर्य रूप वाक्यार्थ की प्रतीति से पूर्व प्रतीत होने वाला पदार्थ – प्रतीति के

 <sup>ि</sup> क्षिमद व्यञ्जकत्व नाम व्यङ्ग्यार्यप्रकाशनाम्,
 न हि व्यञ्जकत्व व्यङ्ग्यत्व चार्यस्य व्यञ्जकिसञ्जयभीन,
 व्यङ्ग्यत्वम्, व्यङ्ग्यापेक्षया च व्यञ्जकत्विसिद्धिरित्यन्योन्यस्त्रमयादव्यव –
 स्यानम् ।

ਪਕ. ਰੂ. **ਭ**. **9. 455** 

## उपायमात्र है । 1

इस पूर्वपक्ष में भाट्ट तथा प्राभाकर सम्प्रदाय एवं वैयाकरणी का मत उपन्यस्त किया गया है ।

आचार्य मानन्दवर्धन यहां भी अपने अपूर्व, विलक्षण बुद्धि -काशल से मोमांसक के मत का खण्डन करने हतु व्यञ्जना ओर मांभिधा का पार्यक्य सूचित करने के लिये नितान्त तके-सगत युक्तियां देते है जिनमं अभिभा और व्यञ्जना का स्वरूप भेद और विषय-भेद का ज्ञान हो जाने पर व्यङ्ग्यायं का अस्तित्व प्रतिष्ठापित हो जाता है । विषयभेद की प्राचार्य ने इस प्रकार समभाया है - जहां पर शब्द अपने अर्थ की कहता हुआ अर्थान्तर का भी बोध कराता है वहां पर स्वार्षाभिभायित्व अर्थात अभिभा और अर्थान्तर अवगमहेतृत्व 🛊 व्यञ्जना 🤌 दोनों में अभेद माना जाये या भेद । अभेद तो मान नहीं सकते क्योंकि अभिभा व्यापार का विषय है स्वायांभिभायित्व और व्यन्जना का विषय है अयांन्तरावगम । वाच्यार्थ और व्यड ग्यार्थ के विषय मे "स्व" और "पर" को छिपाया नहीं जा सकता । वाच्यायं की प्रतीति साक्षात् सम्बन्ध सं होती है जबकि व्यङ्ग्यायं सम्बन्धी का सम्बन्धी है अतएव वाच्यायं शब्द का साक्षात् सम्बन्धी है । व्यङ्ग्यायं वाच्यायं की सामर्थ्यं से आक्षिप्त होने कं कारण सम्बन्धी का सम्बन्धी है । यदि व्यङ्ग्यार्थभी शब्द का साक्षात् सम्बन्धी होता तो उसमे " अर्थान्तर " 🔅 पर 🖹 यह व्यवहार न

भग्गुक्तयुक्तिभिर्वाच्यव्यतिरिक्तस्य वस्तुनः सिद्धिः कृता, स त्वयों व्यङ्ग्यतयैव कस्माद्व्यपिष्ठयते यत्र च प्राभान्येनानवस्थान तत्र वाच्यतयैवासौ व्यपदेष्टु युक्तः, तत्परत्वाद्वाक्यस्य । अतश्च तत्प्रकाशिनो वाक्यस्य वाचकत्वमेव व्यापारः । कि तस्य व्यापारान्तरकल्पनया ितस्मात्तात्पर्यविषयो योड्यः स तावनमुख्यतया वाच्यः । या त्वन्तरा तथाविभे विषये वाच्यान्तरप्रतीति : सा तत्प्रतीतेरूपायमात्र पदार्थप्रतीतिरिव वाक्यार्थप्रतीते : ।

ध्व. तू. इ. पू. 456

होता इस प्रकार दोनी व्यापारों का विषयमेंद सुस्पष्ट ही हैं । 1

व्यञ्जना और अभिभा में परस्पर रूपभेद भी है जो अभिभाशित है वही अवगमन शक्ति नहीं है । यदि दोनों एक रूप होते तो जहां वाचकत्व व्यापार हाता है वहां व्यञ्जकत्व व्यापार भी होता और जहां व्यञ्जकत्व होता वहां वाचकत्व भी होता । उदाहरणार्थ गीत की ही जीजिय उसमें किसी अभिभेयार्थ की प्रतीति नहीं होती फिर भी रसादि रूप अर्थ की प्रतीति होती हैं । अतः अभिभा का व्यापार न होने पर भी वहां व्यञ्जना व्यापार है । गीतादि ही नहीं शब्दरहित चेष्टाओं में भी विशंष अर्थ का प्रकाशन प्रसिद्ध है। चेष्टाओं में अभिभा व्यापार तो हो नहीं सकता अतरव चेष्टाओं से विशंष अर्थ की अभिव्यक्ति के लिये कोई व्यापार तो स्वीकार करना ही पड़ेगा वह व्यापार व्यञ्जना ही मानना चाहिये । 2 निम्नलिखित पद्य में –

व्रीडायोगान्नतवदनया सिन्निभाने गुरुणां बद्धोत्कम्प कुचकलशयोर्मन्युमन्तर्निगृह्य । तिष्ठेत्युक्त किमिव न तया यत् समृत्सृच्य वाष्प मय्यासक्तश्चिकतहरिणीहारिनेत्रित्रभागः॥

यत्र शब्दः स्वायंग्रीभदभानोऽयांन्तरमवग्रयति तत्र यत्तस्य स्वायांग्रिभगियत्व
यच्च तदर्यान्तरावग्रमहेतुत्व तयोरिवशेषो विशेषो वा । न तावदिवशेषः ,
यस्मात्तौ झौ व्यापारौ भिन्नविषयौ भिन्नस्पौ च प्रतीयेते एव । तयादि
वाचकत्वलक्षणो व्यापारः शब्दस्य स्वायंविषयः ग्रमकत्वलक्षस्त्वर्यान्तरिवषयः ।
न च स्वपरव्यवहारो वाच्यव्यड् ग्ययोरपह्नोतु ...शब्यः , एकस्य
सम्बोन्भत्वेन प्रतीतेरपरस्य सम्बोन्भसम्बन्भित्वेन । वाच्यो ह्यर्यः
साक्षाच्छब्दस्य सम्बन्धी तदितरस्त्वभिभयसामर्थ्याक्षिप्तः सम्बन्धिसम्बन्धी ।
यदि च स्वसम्बन्धित्व साक्षात्तस्य स्यात् तदार्यान्तरत्वव्यवहार एव न
स्यात् । तस्माद्विषयभेदस्तावत्तयोव्यांपारयोः सुप्रसिद्धः ।

ਪਕ. ਰ੍. *ਹ*. q. **457 458** 

2. स्पमेदोडापे प्रसिद्ध एव । न हि यैवामिधानशक्तिः सैवावगमनशक्तिः । अवाचकस्यापि गीतशब्दादे रसादिलक्षणार्यावगमदर्शनात् । अशब्दस्यापि चेष्टादेरयंविशेषप्रकाशनप्रसिद्धेः ।

भ्व. तृ. उ. पृ. **458** 

हाता इस प्रकार दोनों व्यापारों का विषयभेद सुस्पष्ट ही है । 1

व्यञ्जना और अभिधा में परस्पर स्पभेद भी है जो अभिधार्शास्त है वही अवगमन शिस्त नहीं हैं । यदि दोनों एक स्प होते तो जहां वाचकत्व व्यापार होता है वहां व्यञ्जकत्व व्यापार भी होता और जहां व्यञ्जकत्व होता वहां वाचकत्व भी होता । उदाहरणार्थ गीत की ही लोजिये उससे किसी अभिधेयार्थ की प्रतीति नहीं होती फिर भी रसादि स्प अर्थ को प्रतीति होती हैं । अतः अभिधा का व्यापार ने होने पर भी वहां व्यञ्जना व्यापार हैं । गीतादि ही नहीं शब्दरहित चेष्टाओं में भी विशेष अर्थ का प्रकाशन प्रसिद्ध हैं। चेष्टाओं में अभिधा व्यापार तो हो नहीं सकता अतरव चेष्टाओं से विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति के लिये कीई व्यापार तो स्वीकार करना ही पड़ेगा वह व्यापार व्यञ्जना ही मानना चाहिये । 2 निम्नलिखित पद्य में –

> व्रोडायांगान्नतवदनया सन्निभाने गुरुणां बद्धोत्कम्प कुचकलशयोर्मन्युमन्तर्निगृह्य । तिष्ठेत्युक्त किमिव न तया यत् समुत्सृच्य वाष्प मय्यासक्तश्चिकतहरिणीहारिनेत्रत्रिमागः ॥

 यत्र शब्दः स्वायंग्रीपदिषानोऽर्यान्तरमवगमयित तत्र यत्तस्य स्वायांग्रिपायित्व यच्च तदयांन्तरावगमहेतृत्व तयोरिवशेषो विशेषो वा । न तावदिवशेषः , यस्मात्तौ झौ व्यापारौ भिन्नविषयौ भिन्नस्पौ च प्रतीयेते एव । तयाहि वाचकत्वलक्षणो व्यापारः शब्दस्य स्वायंविषयः गमकत्वलक्षस्त्वर्यान्तरिवषयः । न च स्वपरव्यवहारो वाच्यव्यङ् ग्ययोरपह्नोतु ...शक्यः , एकस्य सम्ब्रीन्पत्वंन प्रतीतेरपरस्य सम्ब्रीन्पसम्ब्रीन्पत्वंन । वाच्यो इ्ययंः माक्षाच्छब्दस्य सम्ब्रन्धो तदितरस्त्वभिर्धयसामर्थ्याक्षिप्तः सम्ब्रीन्पसम्बन्धी । यदि च स्वसम्ब्रीन्पत्व साक्षात्तस्य स्यात् तदार्थान्तरत्वव्यवहार एव न स्यात् । तस्माद्विषयभेदस्तावत्तयोव्यापारयोः सुप्रसिद्धः ।

ਪ੍ਰ. ਹ੍ਰ. ਹ੍ਰ. **457 458** 

ध्व. तु. इ. पु. **458** 

गुरुजनों के ममीप होने के कारण लज्जा से मिर भुकाये. क्च कलशों की कपित करने वाले दुःख की अन्दर ही दबाकर पान करते हुवे चोकत हरिणों के समान हुतूयाकषक जा नेत्रात्रिमाग मुभ पर फेंका उसके द्वारा ठहरी, मन जाओ, क्या यह नहीं कहा। इस पद्य में ने चष्टा विशेष से व्यड ग्यं आयं का प्रकाशन दिखाया है । इसलियं शब्द का स्वायांभिष्यायन्व आर अर्थान्तरावगमहेतत्व दोनां ही भिन्न विषय और भिन्न रूप होने से उनका भेद स्पष्ट ही है । क्योंकि भेद हे इसलिये वाच्यमामध्योबिप्तव्यडग्य को वाच्य नहीं कहा जा सकता । व्यङ्ग्यार्थ शब्द व्यापार का विषय तो है किन्तु अभिभा द्वारा गम्य नही अपितु व्यञ्जनाव्यापारगम्य हे । आनन्दवर्धन व्यङ्ग्यार्थ के लिये प्रकाशन कहना ही युक्तियुक्त मानते हैं । 1 प्रसिद्ध अभिभा के पश्चात् होने वाले सम्बन्ध की योग्यता से उस अर्थान्तर की प्रतीति होने के कारण, स्वार्थ का बोध कराने वाले शब्द से भिन्न शब्द से जिस अर्थ की प्रतीति होती है उसके विषय में प्रकाशन कहना ही युक्तियुक्त है । इस प्रकार वाच्यवाचकत्व व्यापार से यह व्यन्जना व्यापार विलक्षण है । जो तात्पर्यवादी व्यङ्ग्यार्थ को तात्पर्य का ही विषय समभते हैं उनका भी निषेच करते हुये आचार्य कहते हैं कि वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ में पदार्थ और वाक्यार्थ न्यायसगत नहीं हैं । 2 क्योंकि कुछ विद्वानों द्वारा पदार्थ प्रतीति असत्य मानी गई हैं। आचार्य ने जिन विद्वानों की ओर सड़ केत किया है वे वैयाकरण है वैयाकरण पद-पदार्थ भेद की स्वीकार नहीं करते । जैसा कि पूर्व अध्याय मे उल्लेख किया जा चुका है कि अखडार्यतावादी वैयाकरणी के अनुसार पदार्थ वाक्यार्थ-न्याय बनता ही नही, 3 तात्पर्यवादी जिस वाच्यार्थ और व्यड ग्याये मे पदार्थ-वाक्यार्थ न्याय मानते है नैयायिक आदि इस पद पदार्थं की प्रतीति को असत्य नहीं मानते उन्हें घटतदुपादानकारणन्यायेन मानना

तस्माद्भिन्नविषयत्वा द्भिन्नस्पत्वाच्य स्वार्याभिभायित्वमर्यान्तरावगमहेतृत्व भेद: यत्तयोः स्पष्ट एव ı तहींदानीमवगमनस्याभिभेयसामर्थ्याक्षिप्तस्यार्थान्तरस्य वाच्यत्वव्यपदेश्यता । शब्दव्यापारगोचरत्व तु तस्यास्माभिरिष्यत एव. तत्तु व्यङ् ग्यत्वेनेव न वाच्यत्वेन । प्रसिद्धाभिभानान्तरसम्बन्भयोग्यत्वेन च तस्यार्थान्तरस्य प्रतीते: स्वार्यभिभाविना शब्दान्तरेण यद्भिषयीकरण प्रकाशनोक्तिरेव युक्ता । ध्व. तु. इ. पू. 459

न च पदार्थवास्यार्यन्यायो वाच्यव्यङ्ग्ययोः

ध्व. तु. इ. पु. **460** 

पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्वयवा न च ।
 वाक्यात् पदानामत्यन्त प्रविवेको न कश्चन । ।
 वा. प.

पड़ेगा । घट आर उसके उपादान कारण में नेयायिक समवाय सम्बन्ध मानत है । 1 जिस प्रकार घट के बन जाने पर उसके कपालद्रय की पथक प्रतीति नहीं होती उसी प्रकार वाक्यायं प्रतीति के समय पदायों की पृथक् रूप से प्रतीति नहीं होती । यदि वाक्यायेप्रतीति के समय भी पदायों को प्रताति मानो जाये ता वाक्यार्थ-बोद्ध भी दूर हा जायेगी क्योंकि वाक्याय में तो अर्थ की एकता की प्रतीति होती है न कि पृथक् पृथक् पदा के पृथक् पृथक् अर्था की । किन्तु यह न्याय वाच्याय और व्यङ्ग्याय में सगत नहां होता । व्यड ग्य के प्रतीयमान होने पर वाच्य की बुद्धि दूर नहीं हाती । 2 वाच्य की छाया से अविनाभाव से सम्बन्धित व्यङ्ग्याय प्रकाशित होता है । जसे वस्तुरुपव्यङ्ग्य में व्यङ्ग्याय की प्रतीति के समय भी वाच्य को प्रताति होती रहती है इसलिये वाच्य-व्यङ्ग्य के सन्दर्भ में घट प्रदीपन्याय सगत होता है । अतः निष्कषतः यह सिद्ध कर दिया कि गया जो तात्पर्यवादी व्यड ग्यायं की तात्पर्यविषयीभूत अयं मानकर उसे वाच्यार्थ कहते हे वह अनुचित हैं । क्योंकि वाक्यार्थ-ज्ञान के समय पद-पदार्थं की प्रतीति नहीं हो सकती, जबकि व्यङ्ग्यार्थं में वाच्य-बुद्धि का रहना आवश्यक है इस प्रकार अभिभा, व्यञ्जना दोनां स्वरूपतः और विषयतः भिन्न भिन्न है इस प्रकार यहां तक मीमांसको का मत निरस्त कर दिया गया। अब वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ मे घट-प्रदीप न्याय की सगति बतात हुयं कहते हैं कि यदि वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ में कोई न्याय घटित होता है तो वह घट-प्रदीप न्याय ही है। जिस प्रकार घट की प्रकाशित कर दीपक का प्रकाश स्वयं भी विद्यमान रहता है उसी प्रकार व्यङ्ग्यार्थ को प्रकाशित कर वाच्यार्थ स्वय भी भासित होता रहता है। इस प्रकार

1. तत्रायुतसिद्धयाः सम्बन्धः समवायः

तर्कभाषा - पृ. 26

ध्व. पू. 460-61

<sup>2.</sup> येरप्यसत्यत्वमस्या नाम्युपंयते तैर्वाक्यार्यपदार्थयोर्घटतदुपादानकारणन्यायोडम्यु-पगन्तव्यः । यथाहि घटे निष्पन्ने तदुपादानकारणानां न पृथगुपलम्मस्तथैव वाक्यं तद्यें वा प्रतीते पदतदर्थानां तेषां तदा विभक्ततयोपलम्भे वाक्यार्यबुद्धिरेव दूरीभवेत् । न त्वेष वाच्यव्यड्ग्ययोन्यायः न हि व्यड्ग्ये प्रतीयमाने वाच्यबुद्धिद्र्रीभवति वाच्यावभासाविनाभावेन तस्य प्रकाशनात् ।

तस्माद् घटप्रदीपन्यायस्तयोः , यथैव हि प्रदीपद्वारेण घटप्रतीतावृत्पन्नायां न प्रदीपप्रकाशो निवतंते तद्वद्व्यङ् ग्यप्रतीतौ वाच्यावभासः ।

ध्व. पृ. 461

दोना को माथ-माथ प्रतीति होतो है किन्तु प्रकाशक की मत्ता प्रकाशय में पहने भी रहतो है । ठोक उमी प्रकार वाच्यार्थ की मत्ता व्यड्ग्यार्थ के पहले भी रहतो हैं । प्रथम उद्योत में आचार्य ने वाच्यार्थ और व्यड्ग्यार्थ का मम्बन्ध इस प्रकार बताया है -

> मातांकायां यया दीपांशसायां यत्नवाञ्जनः । तदुपायतया तद्भवयं वाच्ये तदादृतः ।। यथा पदायंद्धारेण वाक्यायंः सम्प्रतीयते। वाच्यार्यपूर्विका तद्भतप्रतिपत्तस्य वस्तुनः ।। स्वसामय्यंवशंनैव वाक्यायं प्रतिपादयन्। यथा व्यापारनिष्यत्तो पदार्थो न विभाव्यते।।

यथा पदार्थं डारेण ..... वस्तुनः इस कारिका में भी बाह्य रूप से यह प्रतीत होता है कि वाच्यार्थ ओर व्यङ्ग्यार्थ में पदार्थ—वाक्यार्थ न्याय घटित हो रहा है किन्तु ऐसा नही है, और ऐसा होने पर तो तात्पर्यवादियों का ध्वनिवादियों से मतैक्य हो जायेगा, अतरव आचार्य ने इसका समाधान करते हुये वहां यह स्पष्ट कर दिया है कि जैसे पदार्थ वाक्यार्थ का उपाय है, इसके आंतरिक्त और कुछ नहीं।

मब मीमांसक यदि यह शह् का करे कि घट — प्रदीप न्याय मानने पर तो फिर दोनो अयों की एक साथ प्रतीति होगो तो वाक्य की वाक्यता ही विघटित हो जायेगी क्योंकि एकार्यत्व ही उसका लक्षण है । आचार्य इसका भी निषंध करते हुये कहते हैं कि यह दोष सम्भव नहीं हैं क्योंकि वाच्यार्थ और व्यड् ग्यार्थ गाँण—प्रधान रूप से अविस्थित रहते हैं। व्यड् ग्यार्थ के प्रधान, वाच्यार्थ के गाँण होने पर ध्विन एव वाच्यार्थ के प्रधानय होने पर और व्यड् ग्यार्थ के गाँण होने पर गुणीभूत व्यड् ग्य होगा । मीमांसक भी विधि अनुवाद उद्देश्य, उपादेय अथवा गुणप्रधानरूप में युगपद् अर्थेंद्रय की प्रतीति होने पर भी वाक्य—भेद नहीं मानते हैं, अपितु वाक्येंकत्व ही मानते हैं। इस प्रकार व्यड् ग्यार्थ अभिधेय नहीं हैं । व्यञ्जना व्यापार द्वारा गम्य ही हैं ।

" यत्परः शब्दः स शब्दार्थः " इस सिद्धान्त को मानने वाला मीर्मासक यदि व्यङ्ग्यार्थको तात्पर्यरूप माने तो उसके लिये एक और तर्क देते हैं कि गुणीभूतव्यड् ग्य में जहां व्यड् ग्याथ गाण होता है वहां व्यञ्जना-विरोधी भी उस वाच्य तो नहीं मानेंगे क्योंकि वहां पर तो वाक्य वाच्याथपरक होता है, व्यड् ग्याथंपरक नहीं। किन्तु इस गुणीभूतव्यड् ग्य की मियात से व्यड् ग्य का आस्तत्व तो सिद्ध होता हो है और जब एक स्थल में व्यड ग्याथं की सन्ता स्वीकार करते हैं तो ध्विन में जहां कि वह प्राधान्येन अवस्थित हैं उसका अपलाप कैसे किया जा सकता हैं। अतः व्यञ्जकत्व वाषकत्व से भिन्न ही हैं। व्यञ्जना और अभिधा में आश्रय-भेद भी है। अभिधा केवल शब्दाश्रित होती हैं, व्यञ्जना शाब्दी और आयों दोनो होती हैं। अतस्य अभिधा और तात्पर्य वृत्ति से भिन्न व्यञ्जना वृत्ति हैं और यदि शब्दाथांश्रित होन के कारण व्यञ्जना का अभितत्व माने तो मीमांसक कहेंगे तब तो यह गुण वृत्ति ही हैं क्योंकि वह भी उभयांश्रित होती हैं। किन्तु उसका खण्डन भाकत्वाद के प्रसग में किया जा चुका हैं। अतः पुनर्यकत नहीं की जा रही हैं।

अभिभा तथा व्यञ्जना में एक और प्रकार से भेद सिद्ध किया जा सकता है शब्द का " वाचकत्व " नियंत ध्रम है । किन्त शब्द और अर्थ का जो व्यङ् ग्यार्थ के साथ " व्यञ्जकत्व " सम्बन्ध है वह औपाधिक ही है । यह प्रकरण, वस्ता, बोब्बच्य आदि के वैशिष्ट्य से व्यक्त होता हैं और यदि वह बोद्धव्य न रहे तो फिर वाच्यार्यमात्र में ही समाप्त हो जायंगा। जैसे "कस्य वा न भवति रोषः" इस वस्तु व्यङ्ग्य के उदाहरण में अन्यसन्निधि वैशिष्ट्य से ही व्यङ्ग्याये निकल रहा है । यदि ममीपवर्ती नायक. पडोसिन आदि सुननं वाली न हो तो फिर वह वाच्यायं में हो पर्यवसित हो जायेगा । किन्त व्यन्जकत्व को शब्द का अनियत अर्थात औपाधिक सम्बन्ध मानने से मीमांसक कहेंगे कि जब यह एक औपाधिक अयांत् काल्पनिक व्यापार है तो उसके स्वरूप की परीक्षा करने से क्या लाभ । इसका उत्तर देते हुये आचार्य कहते है कि व्यञ्जकत्व स्वय मे भौपाधिक नहीं है, उसकी प्रतीति भी प्रामाणिक है और व्यङ ग्यार्थ के माय तो उसका उसी प्रकार नियत सम्बन्ध है जिस प्रकार अभिधेयार्थ का वायक शब्द के साथ । अन्तर इतना है कि शब्द के साथ व्यञ्जकत्व का सम्बन्ध वैसा नियत नहीं है जैसा वाचकत्व का सम्बन्ध है । इस प्रकार शब्द के व्यापार के रूप में व्यञ्जना की औपाधिक कहा गया है किन्तु स्वय मे वह औपाधिक अथवा आरोपित नहीं है । उसका स्वरूप निश्चित है । इसको लिगत्व न्याय से भी समभा जा सकता है । अनुमान प्रमाण में लिंग के द्वारा साध्य का अनुमान किया जाता है जैसे

"पर्वता वहनिमान भूमवत्वात्" में पर्वत पक्ष है, आंग्न साभ्य है तथा भूम तिग है। इयत्र -यत्र भूमः तत्र-तत्र वहानः ६ पवत पक्ष मे भूम रूप तिग की देखने से अपन का अनुमान होता है, किन्त यह पक्ष, लिंग आदि की व्यवहार तभी किया जाता है जब अनुमान करन की इच्छा हो किन्तु निगम्त भूमका अग्नि के साथ नियत सम्बन्ध सदेव होगा, रसोई में प्रत्यक्ष दिखाई पडती अग्नि में कीई अनुमान नहीं करता । उसी प्रकार व्यञ्जकत्व भी प्रयोक्ता के ऊपर निर्भर है । प्रयोक्ता कभी साक्षात शब्दतः अपने विविश्वतार्थ की कहता Ž भार है । किन्त व्यञ्जना होने रखता पर भी निश्चित रूप से होगा और जिस प्रकार ऑग्न का अनमान करने के तिये व्याप्ति आदि की अपेक्षा होती है उसी प्रकार व्यञ्जना में वक्ता, प्रकरणादि की अपेक्षा होती है। यही व्यञ्जना और लिगत्व का साम्य हैं। यहां यह तथ्य उल्लेखनाय है कि नैयायिको का लिगत्व भोपाधिक न होकर स्वाभाविक साहचर्य का नियम हे और व्यञ्जकत्व शब्द का और्पाधिक धर्म है अतरव व्कृजकत्व और लिगत्व में पूर्णतया साम्य नहीं है अपित आशिक एकता है ।<sup>1</sup> लिगत्व जैसं अपने स्वरूप मे नियत है वैसे ही व्यञ्जनत्व भी अपने स्वरूप में नियत है और लिगत्व अनुमान की इच्छा के आधीन होने के कारण जैसे अनियत है वैसे ही व्यन्जकत्व प्रयोक्ता की इच्छा के आधीन होने के कारण अनियत है। इस प्रकार व्यञ्जकत्व वाचकत्व का प्रकार नहीं है यदि वह वाचकत्व का प्रकार होता तो शब्द मे वाचक के समान नियत होता। आनन्दवर्धन ने मीमांसको के मत मे भी व्यञ्जनत्व रूप औपाधिक शब्द-धर्म की अपरिहार्यता सिद्ध करने का प्रयास किया है । मीमांसा- दशंन में कहा गया है - औत्पत्तिकस्त शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः 2, शबर स्वामी ने इसकी व्याख्या मे लिखा है कि मात्पत्तिक का अर्थ नित्य है " औत्पत्तिक इति नित्य ब्रमः" इस प्रकार कोई आपाधिक धर्म हो ही नहीं सकता इसलिये व्यञ्जना भी सम्भव नहीं है । मोमांसका के अनुसार दो प्रकार के वाक्य होते हैं– एक तो अपौरुषंयः उदाहरणार्थ वेद । इनके प्रामाण्य की आवश्यकता नही होती

तस्माल्लिङ्गप्रतीतिरेव सर्वत्र व्यङ्ग्य प्रतीतिरिति न शस्यते वस्तुम् ।
 भवः तृः ३ः पृः 489

अात्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशो व्यतिरेकरचार्थेऽनुपलब्धे तत् प्रमाणां बादरायणस्यानपेक्षत्वात् । जैमिनिस्त्र 11'15

क्यांकि ये स्वतः प्रामाण्य है। दूसरे प्रकार के वाक्य लीकिक इपोर्क्षयह । इनके पामाण्य की आवश्यकता होने के कारण ये परतः प्रामाण्य है । पारुषय वाक्य में प्रयोक्ता के भ्रम, प्रमादादि दोषों के कारण अप्रामाण्य आ जाता है । मीमांसक शब्द की तो नित्य मानते हैं किन्तु पौरुषेय वाक्य की मनित्य मानते हैं । वस्तुतः यदि शब्द और अथ का नित्य सम्बन्ध है तो वाक्य की भी नित्य मानना चाहिये । यदि मीमांसकी के अनुसार लीकिक वाक्य अप्रमाणित माने जाये तो भी इसका बोध अभिधा के द्वारा नहीं हा सकता। क्योंकि चाहे पौरुषेय हा अथवा अपौरुषेय दोनो का समान रूप में अभिषा बोध करायेगा अन्तर केवल उनके तात्पर्य में है चूकि तात्पर्यायं की प्रतीति न प्राधिया से हो सकती है न ही लक्षणा से अतएव व्यञ्जना वृत्ति को म्वीकार करना ही पड़ेगा । इसी तक की रखते हुये आचार्य भानन्दवर्धन कहते हैं कि शब्द और भर्य का नित्य सम्बन्ध मानने वाले. वास्य के तत्वज्ञाता पौरुषय और अपौरुषय वास्यों में भेद का प्रतिपादन करने वाले. मीमांसको को भी शब्द का यह व्यञ्जकत्व रूप भौपाधिक धर्म स्वीकार करना होगा । अन्यथा शब्द और अयं का नित्य सम्बन्ध माननं से पौरुषेय और अपौरुषेय वाक्यों में समानता होगी । व्यञ्जकत्व को स्वीकार कर लेने पर पौरुषेय वाक्यों में , वाच्यवाचकभाव का परित्याग कियं बिना ही, पुरुष की इच्छा का अनुसरण करने वाले व्यञ्जकत्व व्यापार युक्त वाक्यों की मिथ्यार्थता भी प्रतिपादित की जा सकती है । 1

कुमारिलभट्ट ने लौकिक और वैदिक वाक्यों का भैद स्पष्ट करते हुये लिखा है कि लौकिक वाक्यों में अर्थवश्यता रहती है इसीलिये यदि अर्थकत्व के कारण वाक्यैकत्व भी होगा । जबकि वैदिक वाक्य में अर्थवश्यता नहीं होती इसलिये वैदिक वाक्य में " अर्थेकत्वात् वाक्यैकत्वम् " न मान कर " वाक्यैकत्वादर्थेकत्वम् " मानना चाहियं । लौकिक वाक्य में वक्ना का अभिप्राय निहित रहता है इसीलिये अर्थवश्य होते हैं जो कि

औपाधिको धर्मः तथाविध शब्दानामौत्पत्तिकशब्दार्थ 1. स मम्बन्धवादिना वास्यतत्वविदा पौरुषापौरुषययोवांस्ययोविशेषम्मिद्यता तदनभ्यपगमे नियमेनाभ्यूपगन्तव्यः 🕡 ਵਿ तस्य शब्दार्थसम्बन्धनित्यत्वे सत्यप्यपौरुषयपौरुषययोवीन्ययोरर्यप्रतिपादने निर्विशेषत्व तदम्युपगमं तु पौरुषेयाणां वास्यानां पुरुषेच्छानुविधानसमारोपितौपाधिक व्यापारान्तराणां सत्यपि स्वाभिभेयसम्बन्धापरित्यागे भिष्यार्थतापि भवेत । EJ. 9. 478

भ्वनिकार भी मानते हैं। उनके अनुसार वक्ता का अभिप्राय सर्वेदा व्यडग्यस्प होता है अतंश्व मीमांसको की भी व्यञ्जना व्यापार स्वीकार करना चाहिये ।

मब एक दूसरा भी तक दते हैं उदाहरणायें ससार में कुछ पदार्थ ऐसे भी है जो अपने स्वभाव का त्याग किये बिना अन्य सामग्री के महयाग में भौपाधिक व्यापार के द्वारा विपरीत प्रवृत्ति दिखात है । जैसे चन्द्रमा शीतलता प्रदान करने वाला है किन्तु विरह-व्यपित व्यक्ति के लिये सतापकारी हो जाता है । यहाँ पर चन्द्रमा का स्वभाव हे शीतलता किन्तु प्रिया-विरह रूप सामग्री से सहकृत होकर वह अपना स्वभाव न छोड़ते हुये भो सतापकारित्व रूप आपाधिक इविरुद्ध इ धर्म करता है। इसी प्रकार शब्द आर प्रयं का स्वाभाविक सम्बन्ध तो वाच्यवाचक भाव है किन्तु प्रकरणादि सामग्री स सहकत होकर व्यञ्जकत्व रूप औपाधिक धर्म भी मानना पडेगा। ऐसा मानने पर ही लौकिक वाक्यों का मिट्यात्व प्रतिपादित हो संकंगा और वैदिक वाक्यों से व्यावर्तक सिद्ध हो सकेगा। क्योंकि प्रायः सभी पौरुषंय वाक्य औपाधिक होते हैं क्योंकि उनमे वक्ता का अभिप्राय व्यड<sup>,</sup> ग्यरूप निहित रहता है जबकि वैदिक वाक्य मे तो उपाधि का प्रश्न ही नहीं उठता । फलतः मीमांसका के मतानसार व्यन्जना व्यापार शब्द-व्यापार विरोधी नही भापत् भनुकूल हो है। भाष्ट्रीयासस्काररहितशब्दब्रह्म की स्वीकार करने वाले विद्वान् वैयाकरणों के सिद्धान्त में प्रक्रिया दशा में भले ही प्रकृति. वर्ण, पद, वास्य की सत्ता स्वीकार की जाती है किन्त वहां परमायंतः परस्फोट का ही प्राधान्य हाता है। इस प्रकार पर-वाक्य की र्वाष्ट में प्रकृति , प्रत्यय आदि असत्य माने जाते हैं किन्तु वास्तव मे वयाकरणों के प्रति आचार्य का कोई विरोध नहीं है क्योंकि वे व्यञ्जकत्व के लिये वैयाकरणों के ऋणी हैं। इसलिये वैयाकरणों से विरोध-अविरोध

वृश्यतं हि भावानामपित्यक्तस्वस्वभावानामि सामग्रयुन्तरसम्पातसम्पादि –
तोपािपक्वयापारान्तराणां विरुद्धक्रियत्वम् । तथा हि हिसमयूखप्रभृतीनां
निवांपितसक्त्वजीवलोक शीतलत्वमुद्धहतामेव प्रियाविरहदहनदह्यमान –
मानसेजेनेरालोक्यमानानां सतां सन्तापकारित्वम् प्रसिद्धमेव । तस्मात्पौरषयाणां वाक्यानां सत्यापि नैसर्गिकंडयंसम्बन्धे मिथ्यायंत्व समर्थीयतुमिच्छता
वाचकत्वव्यतिरिक्त किचिद्रपमौपािपक व्यक्तमंवािमधानीयम् । तच्च
व्यञ्जकत्वादृते नान्यत् । ..... तस्माद्धाक्यतत्वविदां मतेन
नावद्यञ्जकत्वलक्षणः शाब्दो व्यापारो न विरोधी प्रत्युतानुगुण एव
लक्ष्यतं । ध्व. पृ. 478-481

## का प्रश्न हो नहा उटता । 1

शब्द भार अर्थ के सम्बन्ध की कृत्रिम मानन वाले नैयायिकी के मत में शब्द का अन्य अयों के प्रति व्यञ्जकत्व तो दीपक में प्रकाशकत्व की भारि अनुभवसिद्ध है। अतः विरोध का अवसर ही नहीं है । 2 माचार्य कहते हैं कि नैयायिकों का वाचकत्व के विषय में तो मतभेद हो मकता है कि क्या वाचकत्व नैमर्गिक है अथवा कृत्रिम । किन्तु व्यञ्जकत्व तो नोकप्रसिद्ध तथा अनुभूत है अतरव इसमें मतभेद नहीं हो सकता । नैयायिक "मात्मा" जैसे मप्रत्यक्ष तत्व के सम्बन्ध में विरोध कर सकते है किन्तु प्रत्यक्ष जो नील है उसे तो नील ही कहेंग पीत अथवा अन्य कुछ नहीं। इसी प्रकार वाचक शब्दों का तथा अवाचक शब्दरूप गीतादि ध्वनियों के व्यञ्जकत्व का प्रपलाप नहीं किया जा सकता <sup>3</sup> क्योंकि यह प्रत्यक्षसिद्ध हैं । विज्ञानी की गोष्ठियों में शब्दतः अनिमधेय रमणीय अर्थ की अभिव्यक्त करने वालं वचन कहे जाते है, इस सत्य को कौन अस्वीकार करेगा । 4 आनन्दवर्धन उपुर्वुक्त पिक्तयो से व्यक्त्जना की महत्ता सूचित करते हैं कि विद्वानी की गोष्ठियों में व्यङ्ग्यार्थपूर्ण वचन कहे जाते हैं। अनएव यह मामान्यजन की बात नहीं है । इसका संकेत प्रथम उद्योत में भी आचार्य कर युके हैं।

पूर्व पृष्ठ में मीमांसकों के खण्डन में एक बार् आचार्य ने व्यञ्जकत्व और लिगत्व साम्य से भी व्यञ्जना को सिद्ध किया या अतएव अनुमतिवादी नैयायिक यह कह सकते हैं कि जब शब्दों का व्यञ्जकत्व

परिनिश्चितिरपम्प्रशास्त्रब्बह्मणां विपश्चितां मतमाश्रित्यैव प्रवृत्तोडय
 प्विनव्यवहार इति तै : सह कि विरोधाविरोधौ चिन्त्यते ।

<sup>-</sup> भ्व. q. 481

<sup>2.</sup> कृत्रिमशब्दार्यसम्बन्धवादिनां तु युक्तिविदामनुभवसिद्ध एवाय व्यञ्जनभावः । ५व. पृ. 482

अलोकिक ह्यर्थं तार्किकाणां विमतयो निष्वलाः प्रवर्तन्ते न तु लोकिक ।
न हि बाधारहित नील नीलिमिति ब्रुवन्नपरेण प्रतिषिध्यते नितन्तील पीतमेतिदिति । तयैव व्यञ्जकत्व वाचकानां शब्दानामवाचकानां च गीतध्वनीनामशब्दरूपाणां च चेष्टादीनां यत्सविधामनुभविसिद्धमेव तत्केनापह्नूयतं ।
भव. पृ. 483

अशब्दमर्थं रमणीय हि स्चयन्तो व्यवहारास्तथा व्यापारा निबद्धाश्चानिबद्धाश्च विदय्भपरिषत्स् विविधा विभाव्यन्ते ।

ध्व. पृ. 484

निड्गृत्वस्य हे प्रयांत् व्यड्ग्य व्यञ्जक भाव लिड्ग्गितिह्ग्गिभाव ही हे और वक्ता का भाव अनुमेय हांता हे अतः व्यञ्जना अनुमिति मे अन्तर्भृत हें, अत्यव पृथक् स्प से विवंचनीय नहीं है। इसका भी खड़न आचार्य प्रौढ़िवाद का महारा तंते हुयं इस प्रकार करते हे "चलिये आपकी बात ही मान ले तब भी व्यञ्जना अभिभा और लक्षणा से तो पृथक् ही हुई । भले ही व्यन्जकत्व को लिगत्व स्प मानिय किन्तु वह प्रसिद्ध सम्बन्ध और लक्षकत्व से सवंया भिन्न है। इस प्रकार व्यञ्जना का स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध हुआ । पर चूकि व्यञ्जकत्व सवंत्र लिगत्व स्प नहीं होता और व्यड्ग्य की प्रतीति मवंत्र तिगी की प्रतीति के समान नहीं होती अतस्व व्यञ्जना अनुमिति में अन्तर्भृत नहीं हा सकती । "

शब्दों का विषय दो प्रकार का होता है एक अनुमेय और दूसरा प्राप्तपादा । वक्ता की विवक्षा अनुमेय रूप हैं और वह विवक्षा भी दो प्रकार की है ।

※1 % शब्द के स्वरूप के प्रकाशन की इच्छा
※2 % शब्द से अर्थ के प्रकाशन की इच्छा

पहली तो शब्द व्यवहार के योग्य नहीं हैं किन्तु दूसरी अर्थ प्रकाशन की इच्छा शब्द व्यवहार का अड्गा है । ये दोनो अनुमेय हैं । <sup>2</sup>

प्रयोक्ता की अयं प्रतिपादन की इच्छा का विषयोभै्त अर्थ शब्द का प्रतिपाद्य हैं । यह भी दो प्रकार का है वाच्य तथा व्यङ्ग्य । प्रयोक्ता कभी वाचक शब्द से अर्थ की प्रकाशित करना चाहता है और कभी प्रयोजनवश अनिभिधेय ही रखता है । दोनो प्रतिपाद्य कभी अनुमेय

सर्वया प्रसिद्धशाब्दप्रकारिवलक्षणत्व शब्दव्यापारिवश्यत्व च तस्यास्तोति
नाम्त्येवावयोर्विवादः ।
 भवः पृः 485

<sup>2.</sup> द्वितिभा विषयः शब्दानाम्-अनुमेयः प्रतिपाद्यश्य । तत्रानुमेयां विवक्षालक्षणः । विवक्षा च शब्दस्वरूपप्रकाशनेच्छा शब्देनायंप्रकाशनेच्छा चेति द्विप्रकारा ।--- ते तु द्वे इंप्यनुमेयो विषयः शब्दानाम् । प्रतिपाद्यस्तु प्रयोक्तुरर्यप्रतिपादनसमीहाविषयीकृतो<u>ड्यंः</u> । स च द्विविभः- वाच्यां व्यङ्ग्यश्य । प्रयोक्ता हि कदाचित्स्वशब्देनार्थ प्रकाशयितु समीहते कदाचित्स्वशब्दानिभिभेयत्वेन प्रयोजनापेक्षया क्याचित् । स तु द्विविभो्डपि प्रतिपाद्यो विषयः शब्दानां न लिङ्गिगतया स्वरूपेण प्रकाशते प्रपित् कृत्रिमेणाकृत्रिमेण वा सम्बन्भान्तरेण ।

ਪਰ. **ਹ**. ਹ. ਪ੍ਰ. 486 -487

नहीं हो सकता है इसितय शब्द तथा उसके प्रतिपाद्य में परस्पर तिंड-गिलिड्-गमावसम्बन्ध नहीं हैं अपितु या तो नियत अम्बुनिमान मम्बन्ध होगा प्रथवा व्यञ्जकत्व रूप औपाधिक न्रकृतिमान सम्बन्ध होगा । यदि प्रथ का स्वरूप अनुमेय होता तो कभी भी अर्थ के विषय में सम्यकत्व आर मिथ्यात्व का विवाद ही न होता जैसा कि धूम के द्वारा अनुमित अगिन के सम्बन्ध में कभी भी मिथ्यात्व का विवाद नहीं खड़ा होता है ।

" वाच्यार्थ शब्द का साक्षात् सम्बन्धी है किन्तु व्यङ्ग्यार्थ नहीं फलतः व्यङ्ग्य शब्द प्रमाण का विषय नहीं होता " यदि यह तक दें ती यह भी अनुपयुक्त है क्योंकि व्यङ्ग्यार्थ वाच्यार्थ की सामर्थ्य से आबिप्त है अतएव वह साक्षात् सम्बन्धी न होकर परम्परया सम्बन्धी है ।

दूसरी प्रबल युम्ति यह है कि जिस प्रकार दीपक घट का अनुमापक नहीं बनता क्योंकि घट का प्रत्यक्ष पूर्वसिद्ध हैं और उसे कोई अप्रामाणिक भी नहीं कह सकता उसी प्रकार व्यङ्ग्यव्कलकभाव भी चूकि अनुभविभिद्ध हैं अतरव उसका अपलाप नहीं किया जा सकता । फलस्वरूप व्यञ्जकत्व लिङ्ग्यत्वरूप मानना उचित नहीं हैं ।

इस प्रकार निष्कर्षतः व्यञ्जना वृत्ति अभिभाः लक्षणा आदि से विलक्षण व्यापार है । जिसका अपह्न्व करने का दुस्साहस करना स्वय की उपहास का पात्र बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ।

> " तदेव गुणवृत्तिवाचकत्वादिभ्य शाब्दप्रकारेभ्यो नियमेनैव तावद्विलक्षणत्व व्यञ्जकत्वम् । "

इस प्रकार व्यञ्जना-रक्षार्य आनन्दवर्धनाचार्य द्वारा प्रयुक्त युक्तियों का समीक्षात्मक विवेचन करने से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि काव्य - जगत में ध्वनि - सिद्धान्त के प्रवर्तक आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वनि-सिद्धान्त की आधारशिला व्यञ्जना वृत्ति का अनुप्रम प्रकाश विकीणं करके काव्य-शास्त्रियों को स्त्रीम्मत कर दिया है । आनन्दवर्धन को काव्य-शास्त्रि के इतिहास में वही स्थान प्राप्त हैं जो प्रतिष्ठा व्याकरण के क्षेत्र में महिष् पाणिनि और दर्शन-शास्त्र के क्षेत्र में आचार्य शकर को प्राप्त हुई है । उन्होंने अपने पूर्व काव्य-शास्त्रीय मान्यताओं एव आलोचना के सिद्धान्तों को नई दिशा में मोडकर व्यञ्जनावृत्ति के लिये एक सुव्यवस्थित, निष्कटक मार्ग

प्रतिष्टित किया है । प्रडितराज जगन्नाय ने कहा है कि आनन्दवर्धन ने आतकारिकों के लिये एक नवीन सरिण व्यवस्थित की है।

## " भ्वनिकृतामातकारिकसर्राणव्यवस्थापकत्वात् "

भामह शब्द और अर्थ की काव्य-शरीर मानकर अलकारों की सौन्दर्य का प्रयोजक मानने थे ॰ न कान्तमिप निर्मृष विभाति विनिताननम् ॰ वामन न राति की काव्य की आत्मा माना है किन्तु आनन्दवर्धन न काव्य के अन्तराल में प्रवेशकर मोन्दर्य के रहस्यमय तत्व " ध्विन " की खोजा भीर उसे ही काव्य की आत्मा माना जिसका कि परवर्ती आचायों के विरोध करने पर भी उन्मूलन न हो सका और इसी प्रतीयमानार्थ ॰ ध्विन ॰ विरोध करने पर भी उन्मूलन न हो सका और इसी प्रतीयमानार्थ ॰ ध्विन ॰ विरोध करने वाला व्यापार व्यञ्जना उनकी नवीन उद्भावना है । जिसका विरोध होना स्वाभाविक ही था । व्यञ्जना व्यापार वाचकत्व और गुणवृत्ति से सर्वया पृथक् व्यापार है यह उनकी तकंपूर्ण युक्तियों से सिद्ध हो जाता है । वस्तुतः व्यञ्जना की धारणा भारतीय काव्य-शास्त्र की महती उपलब्धि है जो काव्यायं के सम्पूर्ण क्षेत्र को आलोकित करती है । उपयुंक्त विशेषताओं के कारण ही परवर्ती ध्विनवादी आचार्यों ने इसे आधार मानकर अपने ग्रन्यों को उपन्यस्त किया है ।

## अभिनवगुप्त -

ग्रामिनवगुप्त ॥ ध्वन्यालांक के टीकाकार ॥ ने भी ध्वन्यालांक के प्रथम उद्योत में ही चतुर्य कारिका की व्याख्या करते हुये वाच्यार्य का व्यड्ग्यार्य से भेद स्पष्ट करते हुये व्यञ्जना वृत्ति की स्थापना पर बल दिया है । " भ्रम धार्मिक बिग्रब्ध : " इस उदाहरण की व्याख्या करते हुये अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद, भट्ट नायक, वेदान्तियो आदि का लण्डन किया है । आनन्दवर्धनाचार्य ने मीमांसको के दोनो समुदायो अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद का एक साथ ही लण्डन किया है किन्तु अभिनवगुप्त ने दोनो समुदायो के मतो का एककशः लण्डन कर व्यञ्जना वृत्ति की अपरिहार्यता पर बल दिया है ।

अभिहितान्वयवादी मीमांसको की ओर से यह शङ्का है कि निषेपस्प व्यङ्ग्यार्थ ही तात्पर्यार्थ है । तात्पर्यार्थ ही वाक्यार्थ होता है । मोमांसको के अनुसार भामिक और दृष्त आदि पदो के परस्परअन्वय न हो सकन के कारण विपरीतलक्षणा की सहायता से तात्पर्यशांक्त निषेधस्प वाक्यार्थ का बीध करायेगी, चूकि तात्पर्य और लक्षणा दीनी अभिधान्त्रित हाते हैं अतरव व्यञ्जना की कोई आवश्यकता नहीं। सामान्यतः लोक म<sup>1</sup> "इसने ऐसा कहा" यह प्रयोग होता है न कि व्यक्तित किया ।

उपयुंक्त विवंचन से यह जात होता है कि मिमिहितान्वयवाद में तीन व्यापार है । ३1 % मिमिषा %2 % तात्पर्य 33 % लक्षणा । मिमिनवगुप्त कहते हैं कि मिमिषा से पदार्थ-बोध होता है, तात्पर्यवृत्ति से माकाक्षा, सिन्मिष याग्यतावशात् अन्वयस्य वाक्यार्थ का बोध होता है । वाक्यार्थ बोध के उपयुक्त हेतु न होने पर तात्पर्यवृत्ति समाप्त हो जाती हैं मार नक्षणा के कारण यदि है तो लक्षणा का अवसर आता हैं । उदाहरणार्थ " गड्गगार्था घोष: " " सिहो वटु " इन वाक्यो में अभिधा से सर्वप्रथम शब्दो का अर्थ ज्ञात होता है किन्तु जब तात्पर्यो वृत्ति का अवसर आता है तो वहां योग्यता का अभाव होने के कारण परस्पर अन्वय बाधित हो जाता है किन्तु ऐसी बात "तब अमणनिषेद्धा स श्वा सिहेन हत: " में नही है चृक्ति यहां पर अन्वय में कोई क्षति नही है अतस्व न तो मुख्यार्थ बाध है न ही विपरीतलक्षणा का अवसर आता है । 2

मन् तात्पर्यशिक्तरपर्यविमिता विवक्षया दृष्तभार्मिकतदादिपदायांन्वयस्प मुख्यायंबाभबलंन विरोभनिमित्तया विपरीतलक्षणया च वाक्यायींभूतनिषेभ प्रतीतिमिभिहितान्वयदृशा करोतीित शब्दशिक्तमूल एव सोडेर्यः । एवम-नेनोक्तमिति हि व्यवहारः , तन्न वाच्यातिरिक्तोडन्योड्यं इति । भव- लो. प्.54

वेततः, त्रयो ह्यत्र व्यापाराः सवंद्यन्ते पदार्थेषु सामान्यात्मस्वीमभाव्यापारः समयापेश्वयायांवगमनशिक्तह्यंमिभा । समयश्य तावत्येवः न विशेषांशः आनत्याद्व्यमिचाराच्येकस्य । ततो विशेषस्पे वाक्यायें तात्पर्यशिक्तः परस्परान्वितः, "सामान्यान्यन्ययासिझेविशेष गमयन्ति हि " इति न्यायात् । तत्र च द्वितोयकक्ष्यायां "भ्रमे" ति विभ्यतिरिक्त न किन्यित् प्रतीयते, अन्वयमात्रस्येव प्रतिपन्नत्वात् । न हि "गङ्गायां घाषः" "सिहो वटुः" इत्यत्र ययान्वय एव बुभूषन् प्रतिहन्यते, योग्यताविरहात्, तथा तव भ्रमणनिषेद्वा स श्वा सिहेन हतः तिददानी भ्रमणनिषेपकारणवेकल्याद् भ्रमण तवोचितमित्यन्वयस्य काचित्क्षतिः । अत एव मुख्यार्थबाभा नात्र शङ्क्येति न विपरीतलक्षणाया अवसरः ।

यदि किसी प्रकार मुख्याये बाध मान भी ल तो भी निषेधपरक व्यड ग्याय नात्पयर्वात्न द्वारा सम्भव नहीं है। मीमांसक तात्पर्यायं आर विपरीत लक्षणा की एक ही कजा में सक्रान्त मानता है, इस अनीचित्य का परिहार करते हुए लोचनकार कहते है कि यदि तुष्यदुर्जनन्यायेन लक्षणा मान भी ले ता त्रिस्यूणा लक्षणा वही पर हो सकती है जहां मुख्यार्य-बाभ हो। बाभ का अर्थ है विराभ की प्रतीति। यह दो प्रकार की हाती है एक तो शब्दों की अन्तरात्मा का विरोध दूसरा अन्वय का विरोध । प्रस्तुत "भ्रम भार्मिक विश्रदभः स शुनकोड्य मारितम्तन" मे शब्दो की अन्तरातमा का ना विरोध है नहीं यह तो सभी की स्वीकार्य है। रही बात अन्वय के विरोध की प्रताति तो अन्वय के विरोध की प्रताति तभी होगी जबकि अन्वय प्रोतपन्न हो जाये । अन्वय को प्रतीति तो अभिभा से हा नहीं सकती क्योंकि वह तो पदों के अर्थ देकर क्षीण हो जाती है. अतरव तात्पर्य वृत्ति से ही अन्वय की प्रताति होगी । कहने का आशय यह है कि लक्षणा के स्यलो मे भी "सिंहो वट : " में प्राकाक्षावशात ही सिंह और बालक के मुख्यार्थ का अन्वय हो सकता है जिसका अर्थ है कि सिंह और बालक के तादतम्य की प्रतोति । इस अन्वय की प्रतीति के पश्चात् ही विरोध की प्रतीति होती है । आशय यह है कि जब तक अन्वय की प्रतीति नही होगी, अन्वय के विरोध की प्रतीति नहीं हो सकती।

पूर्वपक्षी इस पर तर्क देते हैं कि यदि ब्राध्ति अन्वय की प्रतीति मान ता "अगुल्यग्ने कोववरशतम्" में भी अन्वय की प्रतीति माननी पड़ेगी । इसका उत्तर देते हुये लोचनकार कहते हैं कि साकाक्ष पदायों के होने पर अन्वय की प्रतिपत्ति अवश्य होगी निराकाक्ष पदी में अन्वय की प्रतीति नहीं होती । उदाहरणार्थ महाभाष्य के निम्नलिखित उदाहरण –

"दश दाडिमानि, षडपूपाः, कुण्डम्, अर्जाजनम्, पललपिण्डः, अभरोक्कमेतत्कुमार्याः, स्फोयकृतस्य पिता प्रतिशीनः ।"1

इस प्रकार साकांक्ष पदो में अन्वय तो प्रतिपन्न हो जायेगा किन्तृ उसका प्रत्यक्षांदि प्रमाणों के आधार पर उसी प्रकार बाध होता है जसे शांक्त में रजत ज्ञान का । और उसका अवगम कराने वाला वाक्य अपामाणिक हो जाता है। पूर्वपक्षी यह कह सकते हैं कि तब तो "सिहो वटुः" भी अन्वय के विरोध होने पर अप्रामाणिक होगा, किन्तु ऐसा नही है। प्रस्तृत "सिहो वटुः" में सबसे पहले अभिधा से पदार्थ का बोध, तात्पयवृत्ति से अन्वय की प्रतीति और अन्वय का बाध होने पर लक्षणा

<sup>1.</sup> महाभाष 1 |2 |45

उपस्थित हो जातो है जो कि वाक्य की प्रामाणिक बनातो है । माचाय मिमनवगुप्त यही पर तक्षणा और व्यञ्जना की भेद बतात हुये कहते हैं कि दोनों एक नहीं हो सकते क्योंकि लक्षणा तृतीय कक्ष्यानिविष्ट हैं और व्यञ्जना चतुर्यकक्यानिवेशी हैं । में अय प्रयोजन-प्रतिपत्ति के लिये व्यञ्जना की मोनवायता पर प्रकाश डालते हुये कहते हैं कि गड़ गाया घोषः में शत्य प्रावनत्वादि प्रयोजन की प्रतिति व्यञ्जनाव्यापारद्वारा गम्य है। अन्य अनुमान प्रमाण या स्मृति द्वारा सम्भव नहीं है । गड़ गाया घोषः में अनुमान की प्रक्रिया इस प्रकार होगी ।

> र्ष गङ्गानट गङ्गागत्र्वित्रत्वादिभमवन् गङ्गासामोप्यात् मुनिजनादिवत्

यहां पर व्याप्ति होगां जो गड़गां के समीप होता है वह पवित्र हाता है किन्तु यह व्याप्ति अव्याप्त है क्यों कि गड़गां के समीप कपाल, अस्थियां आदि भा रहतों है अतुष्व हेतु अनैकान्तिक दोष से दुष्ट हैं। इसी प्रकार सिहो वटुः में अनुमान की प्रक्रिया इस प्रकार होगी वटु सिह धर्मवाला है, क्यों कि सिहशब्द वाच्य है जैसे वास्तिवक सिह । वह भी स्वस्पासिद्ध हेत्वाभास है । अतुष्व अनुमान प्रमाण प्रयोजन की प्रतीति नहीं करा सकता, यदि हेत्वाभास के निवारणार्थ अनुमान की दूसरी प्रक्रिया बनाई जायं ।

> तट गङ्गागत पवित्रत्वभमेवत् लाक्षणिकगङ्गाशब्दविषयत्वात्

"यत्र यत्रेव लाक्षणिकगड्, गाशब्दप्रयोगः तत्र तत्र तत्र तत्र मियोगः इत्यनुमानम्" किन्तु इस व्याप्ति के लिये कोई प्रमाण होना चाहिये जिससे वह पूर्व सिद्ध हो किन्तु ऐसा है नहीं अतएव अनुमान प्रमाण प्रयोजन की प्रतीति कराने में असमयं है स्मृति भी सर्वया असमयं है क्योकि स्मृति उसी की हो सकती है जो पूर्वानुभूत हो तथा कोई नियामक भी नहीं कि अमुक स्थल पर अमुक भर्म का स्मरण होवं अतएव प्रयोजन की प्रतीति, अनुमान और स्मृति दोनों से ही परं हैं । यहां पर शाब्दव्यापार ही मानना उचित होगा । अभिभा व्यापार

न पेव भिक्तरेव भ्विनः , भिक्तिः लक्षणाव्यापारस्तृतीयकश्यानिवेशी ।
 चतृथ्यां तु कश्यायां भ्वननव्यापारः ।

<sup>-</sup>भ्यः लो. पृ. 57

हा नहीं सकता क्यांकि यहां पर संकेतग्रहण नहीं हैं।
तान्पर्य शक्ति अन्वयप्रतीति में ही क्षणि हो जातों हैं, लक्षणा
का यहां पर हेत नहीं है अतरव लक्षणा का अवसर नहीं है जमें
गड़ गायां घोष: में गड़ गा शब्द तट रूप अय देने में स्वलद्गित या उस
प्रकार "शत्य पावनत्व" अयं देने में नहीं और यदि यहां पर भी मुख्यार्थ—
बाध माने तो फिर उसके लिये प्रयोजन और फिर मुख्यार्थ बाध तथा फिर
प्रयोजन इस प्रकार अनवस्था दोष से दुष्ट हो जायेगा । 1 अतण्य जो
"कसो ने यहां पर लिक्षतलक्षणा मानो है वह व्यसनमात्र हैं । यहां पर
अभिधा तात्पर्य, लक्षणाव्यांतरिकत चतुर्थ ध्वनन व्यापार ही मानना चाहिये।2

इस प्रकार तीनां शक्तियों से उत्पन्न अयांवगमन रूप मूल से प्रादुर्मृत तथा उस अभिषेय इत्यादि अयं के प्रतिभास अर्थात् निरन्तर प्रतीति से पवित्रित परिशोलक की प्रतिभा की सहायता से अर्थ यांतन की शांक्त की प्रवनन व्यापार कहते हैं जो पहले सम्पन्न ह्यं तीनो व्यापारों का दबाकर काव्य की आतमा बनता है ।निषंधअर्थ प्रमुख हैं और उसी के द्वारा सकेत स्थान को सुरक्षा व्यक्त होती हैं इसलिये निषंध अर्थ का होना कह दिया गया है यह उत्तर तो इस बात की मानकर दिया गया हैं कि प्रस्तृत स्थान पर लक्षणा होती हैं वस्तृतः लक्षणा यहां होती ही नहीं। इस आशय से प्रयोजन विषय होते हुये भी निषंधमुख से प्रवृत्त होने के कारण निषंधविषय होता है यह बात केवल विरोधों की स्वीकृति मात्र के द्वारा कही गई है वस्तृतः यहां "भ्रम धार्मिक" में लक्षणा की अवसर ही नहीं है क्योंकि यहां पर न तो वाच्यार्थ का अत्यन्त तिरस्कार है, न ही अर्थान्तर सक्रमित है । प्रस्तृत उदाहरण तो अर्थशक्तिस्तम्लप्विन का है इसमें तो लक्षणा हो ही नहीं सकती । सहकारी के भेद से लक्षणा और व्यञ्जना का भेद स्पष्ट ही है जसे लक्षणा के सहकारी मुख्यार्थबाधादि है उसी

<sup>1.</sup> इक्ट व्यापारश्च नामिभात्मा समयाभावात् । न तात्पर्यातमाः तस्यान्वयप्रतीनावेव परिक्षयात् । न लक्षणात्माः उक्तावेव हेतांः स्खलद्गतित्वाभावात् । तत्रापि हि स्खलद्गतित्वे पुनर्मुख्यार्थबाभा निमित्त प्रयाजनिमित्यनवस्या स्यात् । –भ्वः लाः पृ. 59–60 हतः मुख्यां वृत्ति परित्यच्य गुणवृत्यार्थदर्शनम् ।

यददिश्य फल तत्र शब्दो नैव स्खलद्गतिः ।।

ਪਕ. **ਲੀ.** ਪ੍ਰ. 60

<sup>2.</sup> तस्मादिमधातात्पर्यलक्षणाव्यतिरिक्तश्चतुर्योडसौ व्यापारो --- अभ्युपगन्तव्यः ।

<sup>–</sup> ਪਕ. ਗੇ. ਪ੍ਰ. 60

प्रकार व्यन्जना के वक्ता, बोद्धव्य, प्रकरणादि है। इस प्रकार प्राधितान्वयवादी की व्यञ्जना व्यापार स्वीकार करना हो पर्डगा ।1

र्भान्वताभिधानवादी मीमांसक यत्परः शब्द म शब्दार्थः "सोऽयमिषोरिवदीपंदीपंतरी व्यापार:" आदि देकर व्यञ्जनावृत्ति को अभिभा मे अन्तर्भृत करना चाहते हैं । खण्डन करते हुये लोचनकार कहते हे यदि दीर्घ-दोघनर व्यापार होता है ता सब व्यापारो की हम एक ही व्यापार कह मकतं है जबकि सब व्यापार परस्पर विषयगतभेद भिन्न-भिन्न है । वाच्यार्थ का विषय वाच्या लक्ष्यार्थ का विषय लक्ष्या तथा व्यग्यार्थ का विषय व्यग्य एक न होकर अनेक हैं. विषय की ही भौति सहकारी भी भिन्न-भिन्न है, अवार्त जिताने रूप के अभिधा व्यापार है वे भी भिन्न जानीय होगे । यदि वे सजातीय माने जाये तो ऐसा सम्भव नहीं । "शब्द-बुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभाव" के शब्दतत्ववंत्ता अनुसार विज्ञानों ने यह नियम बना दिया है कि संजातीय कार्य में शब्द, बुद्धि और कायों का रुक-रुक कर व्यापार नहीं होता । इस नियम के अनुसार एक प्रकार का व्यापार एक अर्थ देकर श्रीण हो जाता है, अर्थान्तर की प्रतीति के लिये उसका पुनरत्यान सम्भव नहीं है। यदि व्यग्य रूप अर्थान्तर की भी मीमांसको के अनुसार अधिभाग्राह्य मान लिया जाये तो फिर वाच्यरूप अर्थ देने के लिए अभिभा से भिन्न व्यापार मानना ही पड़ेगा। और जब आपने व्यापारों की असंजातीयता मान ही ली तो फिर अन्तर केवल नाम का ही है, क्योंकि व्यञ्जनावादी भी व्यङ्ग्यायं की प्रतीति के लिये भिन्न व्यापार व्यञ्जना को स्वोकार करता है अतरव हमारा ही सिद्धान्त गतार्थ हुमा।2

यदि पूर्वपक्षी के दीर्घदीर्घतर व्यापार का अभिप्राय यह है कि अभिभा, लक्षणा, तात्पयां का अतिक्रमण करके चतुर्यकक्ष्यानिवंशी जो यह व्यङ्ग्यार्थ है वह शोघ्र ही वाक्य के द्वारा अभिहित हो जाता है तो

एवमिमिहिनान्वयवादिनामियदनपह्नवीयम् । – भवः लोः पृ. 62

थ- भिन्नविषयत्वात् । अयानकोङमी तद्विषयसहकारिभेदादसञातीय एव युक्तः । सञातीयं च कार्यं विरम्यव्यापारः शब्दकमंबुद्ध्यादोनां पदार्थ-विद्भिनिषिद्धः । असञातीयं चास्मन्नय एव ।

<sup>-</sup> ध्व. लो. पृ. 62

प्रािमनवगुप्त कहते है कि यह उचित नहीं क्योंकि अभिषा में उसी की प्रतीति होतों है जिसमें सकत ग्रहण होता है क्योंकि व्यङ्ग्यार्थ में तो संकेतगह है नहीं प्रतएव उसकी साक्षात् प्रतिपत्ति कैमें सम्भव हैं प्रयोत् प्रािमधा व्यङ्ग्यार्थावबीध में प्रसमर्थ हैं।

यदि अन्विताभिधानवादी यह कहे कि निमित्त में सङ्केत होता है आर नेमित्तिक अर्थ का सह केत की अपेका नहीं होती। इनका तात्पर्य यह है कि वाक्य की सुनते ही उसका अन्तिम अये अयोत् व्यइ. ग्यायं सर्वप्रयम भासित होता है। इसका खण्डन करते प्राधिनवगुप्त कहते हैं कि जरा श्रोतिय की उकितकुशलता तो देखिय इन मोमांसका के यहां कार्य पहले होता है कारण बाद में अर्थात् मीमांसक का प्रपात्र मोमांसक का जन्म देता है। यदि पूर्वपक्षी यह कहे कि क्यों कि पहले मंकत ग्रहण हो चुका है इसलिये बुद्धि में वह सकेतग्रह स्थित रहता है आर बाद में जब वास्य सुना तो तुरन्त व्यङ् ग्यायंबोध हो जाता है अतः पदार्थों के निमित्तत्व और पार्थीन्तक वाक्यार्थ में कोई विरोध नहीं है। इसका उत्तर यह है कि चूकि व्यङ्ग्यार्य मे संकतग्रह हुआ नहीं तो र्आभिषावृत्ति के आधार पर उसकी प्रतीति कैसे मान सकते हैं । और लांचनकार का दूसरा तक यह है कि अन्वितामिधानवादी तो पदायों में कैसे मान सकता है । क्योंकि आपके मतानुसार तो सदैव र्आन्वत दशा मे प्रयान गवादि पदो में ही सकेतग्रहण होता है । और यदि आप यह कह कि वैसे तो सकेतग्रह अन्वित में ही होता है किन्तु शब्दों के अवाप और उदवाप 🕺 शब्दों के प्रवेश और निर्गम 🔉 के पदार्थमात्र मे भी हो सकता है तब तां फिर द्वारा संकेतग्रह सकेतग्रह के पश्चात् ही व्यङ्ग्यार्थं का बोध होगा अर्थात् व्यङ्ग्यार्थं वाच्यार्थ मं परवर्ती ही होगा और जो आपने व्यङ्ग्यार्थ की भटिति प्रतीति मानी तो वह तो हम भी स्वीकार करते है। आचार्य आनन्दवर्धन ने प्रथम उद्योत की 12 वी कारिका में इसी तथ्य का उल्लेख किया है -

> तद्वत्सचेतसां योडयों वास्यायीवमुखातमनाम् । बुद्धी तत्वावभासिन्यां भटित्यवावभासते ।।

यहां पर लोचनकार ने स्पष्ट किया है कि वस्तुतः वाच्य और व्यङ्ग्य मे क्रम तो है किन्तु सहदयों की अभ्यासवश भटिति व्यङ्ग्यार्यप्रतीति के पूर्ववर्ती पदार्थबोध आदि की प्रतीति नहीं होती जिस प्रकार धूम को देखकर तुरन्त अग्नि का अनुमान होता है व्याप्तिग्रह, लिगपरामर्श इत्यादि क्रम की समावना होते हुये भी प्रतीति नहीं होती । अथवा इस प्रकार समभ लीजिये गो आदि पद को देखते ही उनके पदार्थ का बोध हो जाता है जबकि अर्थबोध की इस प्रक्रिया में सकेतग्रह, सकेतस्मृति आदि का क्रम विद्यमान है किन्तु प्रतीत नहीं होता ।

इसलिये वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ मे निमित्त-नैमित्तिक भाव मानना पड़ेगा । वाच्यार्थ निमित्त है और व्यङ्ग्यार्थ हुआ नैमित्तिक । कभी भी कार्य और कारण एक नहीं हो सकते । अतएव ये दोनो एक दूसरे से सर्वया भिन्न हैं । अभिनवगुप्त निमित्त – नैमित्तिक भाव मानने मे एक और युक्ति देते हैं कि निमित्त नैमित्तिक भाव नहीं मानेगे तो मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में भी भेव सिद्ध नहीं हो पायेगा । क्योंकि मुख्यार्थ-बाभ होने पर लक्षणा होती है अतः मुख्यार्थ निमित्त है और लक्ष्यार्थ नैमित्तिक ।

पूर्वमीमांसा मे जैमिनि के सूत्र "स्रुतिलिङ् गवाक्यप्रकरणस्यानसमाख्यानां समवाये पारवोर्बल्यमर्यविप्रकर्षात्" की सगित भी निमित्त—नैमित्तिक भाव को मानकर ही सिद्ध होती है। इन प्रमाणों में स्रुति की अपेक्षा लिंग, लिंग की अपेक्षा वाक्य दुर्बल हो, वाक्य की अपेक्षा सभारव्या से प्राप्त अर्थ दुर्बल होगा। अर्थात् पर, पूर्व की अपेक्षा दुर्बल माना गया है। यदि राष्ट्र स्रुति के बाद लिंग, प्रकरण आदि सभी में अभिभा व्यापार ही मान लेंगे तो पौर्वापर्य और एक की अपेक्षा दूसरा बलवान कैसे सिद्ध हो सकता है? अतएव वाच्यार्य, व्यङ्ग्यार्य में भेद मानना आवश्यक है और व्यङ्ग्यार्य का बोध व्यङ्जना से ही मानना पड़ेगा। इस प्रकार लोचनकार ने

<sup>1.</sup> निमित्तेषु सङ्केतः, नैमित्तिकस्त्वसावर्यस्सकेतानपेक्ष एवेति चेत् परयत अभिवस्योक्तिकाशलम् । यो ह्वसौ पर्यन्तककाभाग्यर्थः प्रथम प्रतीतिपय-मवतीर्णः तस्य परचात्तनाः परार्यावगमाः निमित्तभाव गच्छन्तीति नन मीमांसकस्य प्रपौत्र प्रति नैमित्तिकत्वमीभमतम् ।---- अवापोद्धापाभ्यां तयाभाव इति चेत्-सङ्केतः पदार्यमात्र एवेत्यभ्यपगमे पारचात्यैव •••• किन्तु सातिरायानुरीलनाभ्यासात्तत्र विशेषप्रतीतिः 1 क्रमः संनातीयतिक्रकल्पपरम्परानुबयाबभ्यस्तिवृषय सम्भाव्यमानोडपि व्याप्तिसमयस्मृतिक्रमवन्न इति निमिलनैमिलिक सवेद्यत 1 भावरचावरयात्रयणीयः अन्यया गौणलाक्षणिकयोर्प्रस्याद श्रुतिलिङ् गाविप्रमाणषट्कस्य पारवौर्बल्यम् इत्यावि प्रक्रिया विमातः **प्य. लो. प. 63-65** 

अन्विताभिभानवादियों को भी प्रबल युक्तियों से व्युच्चना वृत्ति को स्वीकार करने के लिये बाध्य कर दिया है ।

आयार्य अभिनवगुप्त ने न केवल मीमांसको का अपितु अखण्डवाक्यस्फोटवादी वैद्याकरणों का भी खण्डन किया है । यद्यपि आनन्दवर्धन इस विषय में मौन रहते हुये कहते हैं कि वे तो स्वय वैद्याकरणों के ऋणी है उनसे विरोध – अविरोध का प्रश्न ही कहां । मैं किन्तु अभिनवगुप्त ने उनकों भी व्यञ्जना को स्वीकार करने के लिये बल दिया है । अखण्डतावादी वेदान्ती "सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म "के आधार पर अखण्ड ब्रह्म की सत्ता स्वीकार करते हैं। क्रिया कारक भाव तब तक सम्भव नहीं है जब तक धर्म और धर्मी न हो जो कि ससार के असत्य होने के कारण असम्भव है अत्रख्व पद – पदार्थ के बिना ही अखण्ड वाक्य से अखण्ड ब्रह्म का बोध होता है, व्यञ्जना वृत्ति का उनके यहां कोई स्थान नहीं है ।

अखण्डतावावी वैद्याकरण भी पव — पदार्थ विभाग की कल्पना को स्वीकार नहीं करते । उनके अनुसार घट शब्द में "घ", "अ", "ट", "अ" इन वर्णों का कोई पृषक्—पृषक् अर्थ नहीं, तथा बाह्मणकम्बल इस पव में बाह्मण के कम्बलमात्र की प्रतीति होती है और बाह्मण तथा कम्बल की पृषक्—पृषक् प्रतीति नहीं होती। दे इसलिये पृषक्—पृषक् अवयवों की कल्पना निराधार है जबकि व्यन्जनतवादी प्रकृति, प्रत्यय आदि को भी व्यन्जक मानते हैं। अतर्थ इन दोनों का निराकरण करते हुये आधार्य अभिनवगृप्त कहते हैं कि भले ही वे परमार्थतः पद—पदार्थ के अस्तित्य को न स्वीकार करे किन्तु व्यवहार दशा में उसका कथमिप अपलाप नहीं किया जा सकता। भर्तृहरि ने वाक्यपदीम में स्वयं कहा है कि जिस प्रकार बच्चों को सम्भाने के लिये गई, गा, पृष्य आदि की आकृति बनाकर समभा दिया जाता है बाद में वे वास्तिवक गई, गा आदि को समभ लेते हैं उसी प्रकार बालकों को शिक्षा देने के लिये पद — पदार्थ

<sup>1.</sup> भारतीय साहित्यशास्त्र - अखण्डार्यवाव । पू. 161

ब्राह्मणायीं यया नास्ति किश्चर् ब्राह्मणकम्बले।
 देवदत्तादयो वाक्ये तयैव स्तः निरर्यकाः।।
 वा. प.

यस्त्वलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्वनिर्वर्णपदाविषु ।
 वास्ये सङ्घटनायां च स प्रबन्धेङपि वीप्यते ।।

प्ब. द्वि.इ.पू. 327

की कल्पना इस प्रकार की जाती है । 1 इस प्रकार व्यवहार प्रक्रिया में वैयाकरणों को भी व्यञ्जना-वृत्ति स्वीकार करनी ही पड़ेगी भले ही परमार्यतः वे न स्वीकार करें ।

मद्दनायक जो कि अभिभा, भावना तया भोग के द्वारा ही रस-प्रतीति मानते हैं, वे व्यञ्जना की कोई आवश्यकता नहीं समभते । जबकि भद्दनायक रस रूप व्यङ्ग्यार्थ को मानते हैं किन्तु वस्तुरूप और अलङ्काररूप व्यङ्ग्यार्थ उनके अनुसार रस के कारण ही है उनका पृयक् कोई अस्तित्व नहीं है । इसका खण्डन करते हुये लोचनकार कहते हैं प्रस्तुत " भ्रम भार्मिक " पद्य में वक्ता तथा बोद्धव्य के वैशिष्ट्य के आभार पर ही व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति होती है और भयानक रस को स्वीकार करते हुये कहते हैं कि भयानक रस की प्रतीति तो भार्मिक को होगी । रस सदैव व्यङ्ग्य ही है वह कभी वाच्य नहीं हो सकता यह तो आप भी मानते हैं । भयानक रस — प्रतीति को निश्चय ही नहीं कहा जा सकता है कि वह सह्दय को हो या न हो क्योंकि पता नहीं वह भी भार्मिक के समान भीर प्रकृति का है या नहीं, यदि नहीं तो वर्णनीय से तन्मयीमवन कैसे सम्भव है और नहीं तो रस प्रतीति भी असम्भव है ।

आगे अभिनवगुप्त कहते हैं कि यदि भट्टनायक के अनुसार वस्तृबोद्धव्यवैशिष्ट्य ही भयानक रस का सहकारी कारण है तो फिर वस्तृबोद्धव्यवैशिष्ट्य के आधार पर होने वाले व्कलनाव्यापार की मानने में कीई हानि नहीं है । अभिनवगुप्त इन युक्तियों से भट्टनायक के साथ समभौता करते हैं किन्तु अन्य मीमांसकों की तरह उनका पूर्णतया खण्डन नहीं करते हैं । इसका कारण यह भी हो सकता है कि अन्य मीमांसक तो इ वस्तु, अलङ्कार, रस क्य इ किसी भी व्यङ्ग्यार्थ की नहीं मानते थे। उनके शुष्क, नीरस बुद्धि में सरस व्यङ्ग्यार्थ को नहीं मानते थे। उनके शुष्क, नीरस बुद्धि में सरस व्यङ्ग्यार्थ का स्थान कहां, जबकि भट्टनायक रस का अस्तित्व निर्विवाद स्वीकार करते हैं 2 भट्टनायक हारा प्रस्तावित साधारणीकरण के लिये तो अभिनवगुप्त भी ऋणी है । आचार्य अभिनवगुप्त ने अपने रस – सिद्धान्त में इस साधारणीकरण की प्रक्रिया को स्थान विया है ।

<sup>1.</sup> येडप्यविभक्त स्पोट वाक्य तदर्य चाहुः तैरप्यविद्यापदपतितैः सर्वेयमनु-सरणीया प्रक्रिया ।

घ्व. लोयन पु. 67

काव्ये रसयिता सर्वो न बोद्धा न नियोगभाक् ।

अन्त में लोचनकार ने यह सिद्ध किया है कि भयानक रस सह्वयह्वय में नहीं उत्पन्न होगा अपितु सम्भोगामिलाष रूप विभाव, सङ्क्तस्यान के योग्य विशिष्टकाकु आदि अनुभाव के सम्मिश्रण से शृगार रस सह्वयों के आस्वाद्य का विषय हो सकता है। रस अलौकिक होता है और केवल उन शब्दों से उसकी प्रतीति नहीं हो सकती अतएव यह वस्तुष्विन का ही उदाहरण है। 1

आचार्य अभिनवगुप्त ने "गङ्गायां घोषः" तथा "सिहो वटुः"
आदि स्थलो मे प्रयोजन प्रतीति कराने मे अनुमान प्रमाण को भी व्यर्थ सिद्ध किया है। उदाहरणार्थ वटु की पराक्रमशीलता सिद्ध करने के लिये व्याप्ति इस प्रकार बनेगी वटु सिहधर्मवाला है क्योंकि सिह शब्द वाच्य है। जो सिहशब्द वाच्य होते हैं वे सिह धर्म वाले होते हैं जैसे सिह। उसी प्रकार वटु भी है। अतः वह भी सिहधर्म वाला है। यहां पर वटु पक्ष है और सिहशब्दवाच्यता हेतु है। अनुमान प्रमाण मे हेतु का पक्ष और सपक्ष मे होना और विपक्ष मे व्यावृत्ति होनी आवश्यक है। किन्तु यहां पर वटु का सिहशब्द वाच्य होना असिद्ध हो जाता है क्योंकि वह तो भीक है। अतस्व यहां स्वस्पासिद्धहेत्वाभास है। वि

गर्वे तु रसानुवेधेन बिना न तुष्यति, तत् भयानकरसानुवेधो नात्र सह्वयह्वयवर्पणमध्यास्ते, अपित् उक्तनीत्या सम्भोगाभिलाषविभावसङ्केत—स्यानोचितविशिष्टकाक्वायनुभावश्वलनोदितत्र्यृगाररसानुवेधः । रसस्या—लौकिकत्वात्तावन्मात्रादेव चानवगमात्र्यम निर्विवादिसद्धविविक्तविधिनिषेध प्रवर्शनाभिप्रायेण चैतद्भवस्तुध्वनेस्वाहरण दत्तम् । –ध्वःलो.पु. 69-70

यित्वद ...... बटोर्वा पराक्रमातिशयशालित्व तत्र शब्दस्य न तावन्न व्यापारः । यथा हि तत्सामीप्यात् तद्धर्मत्वानुमानमनैकान्तिकम्, सिहशब्दवाच्यत्व च बटोरसिद्धम् । अय यत्र यत्रैवशब्दप्रयोगस्तत्र तत्र तद्धर्मयोग इत्यनुमानम् तस्यापि व्याप्तिग्रहकाले मौलिक प्रमाणान्तर वाच्यम्, न चास्ति । न च स्मृतिरियम्, अननुभृतं तदयोगात् नियमाप्रतिपत्तेर्वक्तुरेतिद्धविक्षतिमत्यभ्यवसायाभावप्रसगाच्चेत्यस्ति तावदत्र शब्दस्यैव व्यापारः । व्यापारश्च नामिभातमा समयाभावात् न तात्पर्यात्मा तस्यान्वयप्रतीतावेव परिक्षयाद् । नलक्षणात्मा । उक्तावेव हेतोः स्वलद्गतित्वाभावात् । तत्रापि हि स्वलद्गतित्वे पुनर्मुख्यार्यबाभा निमित्त प्रयोजनिमत्यनवस्या स्यात् । अत्रष्व यत् केनचिल्लिसितलक्षणिति नाम कृत तद्धयसनमात्रम् । तस्मादिभभातात्पर्यलक्षणाव्यतिरिक्तश्चत्वेष्ठमे व्यापारो भवननद्योतनव्यन्त्रप्रत्यायनावगमनादिसोदरव्यपदेशनिस्पितोद्धभ्युगन्तव्यः ।

और यदि यह माने कि जहां " लाक्षणिक राब्दो का प्रयोग है वहां " उनके भर्म का योग अवश्य हो जाता है। इसके लिये किन्तु कोई प्रमाण होना चाहिये ऐसा है नहीं, पहले कभी अनुभूत भी नहीं है कि इस स्थल पर इस विशेष भर्म का ग्रहण होगा । इस प्रकार प्रयोजन की प्रतीति न ही अनुमान के वश की है न ही स्मृति के। अतएव कोई शब्द व्यापार ही मानना पड़ेगा । जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है कि वह व्यापार सड़ केत ग्रहण न होने के कारण अभिभा नहीं हो सकती। तात्पर्या वृत्ति भी अन्वयप्रतीतिकाल में ही श्रीण हो जाती है। मुख्यार्य-बाभादि हेतुओं के अभाव में लक्षणा भी नहीं मानी जा सकती। अतएव अभिभा, तात्पर्या, लक्षणा व्यतिरेकी चतुर्य व्यापार व्यक्जना जिसके भ्वनन, द्योतन, व्यक्जन, प्रत्यायन आदि पर्याय है अवश्य स्वीकरणीय है।

लोचनकार ने पूरे ध्वन्यालोक की बड़ी विशव् टीका की है किन्तु किन्ही-किन्ही स्थलों में लोचनकार ने स्वोद्भावित तर्कपूर्ण दुक्तियों को व्यक्तना-रक्षार्थ प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत अध्याय में उनके निजी तकीं का ही उल्लेख किया गया है।

## आषार्व म्प्प्पट द्वारा व्यवना-रक्षार्व प्रवुक्त वुक्तियो का आलोधनात्मक अध्ययन

आधार्य आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में व्यन्जना वृत्ति की स्थापना की, उसी आधार पर लोचनकार ने भी प्रतिपादन किया । उसके परचात् विरोधियों ने व्यन्जना का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया है जिनमें से कुछ का उल्लेख तो ध्वन्यालोक में ही है है आनन्दवर्धने के परवर्ती आधार्यों में राजानक कुन्तक ने वक्रोक्ति को ही काव्य का प्राण माना । धनन्जय, धनिक ने तात्पर्यावृत्ति के होते हुये व्यन्जना को अस्वीकार किया ।महिममद्द ने अनुमान प्रमाण से प्रतीयमानार्थं की प्रतीति बताई ।आधार्य मम्मद ने व्यन्जनावादी परम्परा के पक्षधर होने के नाते आनन्दवर्धन की ही सरिण पर व्यन्जना के अस्तित्व को अपनी प्रतिमा एवं वैदुष्यपूर्ण युक्तियों से सुरक्षित कर काव्य – प्रकाश क्यी रत्नमजूषा में प्रतिष्ठािपत किया । काव्य प्रकाश के द्वितीय तथा पचम उल्लास में आधार्य मम्मद ने व्यन्जना – विरोधियों को निरुत्तर करके व्यन्जना के मार्ग को इस प्रकार प्रशस्त किया कि उनके तीव्र समालोचक जगन्नाय ने भी सादर के साथ यत्र तत्र इनका अनुकरण किया है ।

आचार्य मम्मट ने द्वितीय उल्लास में लक्षणा विवेचन के बाद व्यान्जना का प्रतिपादन किया है । व्यान्जना की कोई पृथक् परिभाषा आचार्य ने नहीं दी है अपितु लक्षणा से भिन्न व्यञ्जना का स्वस्प प्रवर्शित करने के लिये सर्वप्रथम लक्षणामुला व्यञ्जना का उल्लेख किया हैं । विश्वणा के तीन हेतुओं में से प्रयोजन की प्रतीति किस व्यापार से मानी जाये ? आचार्य मम्मट उसका उत्तर देते हुये कहते है कि व्यन्जना के अतिरिक्त कोई अन्य व्यापार प्रयोजन-प्रतीति में सक्षम नहीं है । अपने क्यन की पुष्टि के लिये आचार्य मम्मट ने अत्यन्त युक्ति पूर्वक प्रयोजन की प्रतीति में लक्षणा का निषेध किया है । आधार्य के अनुसार "गङ्गायाँ घोष: " उदाहरण में प्रयोजन-प्रतीति कराने में अभिषा भी समर्थ नहीं है क्योंकि गड-गायां शब्द का शैत्यपावनत्व मे सकेतग्रहण नहीं है मुख्यार्य-बाधादि हेतुओं में न रहने से लक्षणा भी नहीं हैं। 2 इस विवेचन मे परीक्षा हेत तीनो हेतुओ का आकलन किया गया है । प्रथम हेतु मुख्यार्य बाध है। उपर्युक्त उदाहरण में लक्ष्यार्य तट मुख्यार्थ नहीं है और यदि तट को मुख्यार्थ मान भी ले तो तट मे घोष का आधार सम्भव है अतएव मुख्यार्य-बाप भी नही है । दूसरा हेतु मुख्यार्य सम्बन्ध है । यदि रौत्य-पावनत्व रूप अर्थ की लक्ष्य माने तो गड़ गा शब्ब के कल्पित मुख्यार्थ तट से उसका साक्षात् सम्बन्ध होना चाहिये जो कि है नहीं । तीसरा हेत प्रयोजन है । यहां पर शैत्य पावनत्व का कोई प्रयोजन भी नहीं है क्योंकि यह तो स्वय प्रयोजन है, तया गड़, गा शब्द स्वय शैत्य-पावनत्व रूप प्रयोजन के प्रतिपादन में समर्थ है ।3

यि विरोधी आधार्य सहे कि शैत्यपावनत्व रूप प्रयोजन भी लक्ष्यार्थ है तो इसके लिये दूसरे प्रयोजन की कल्पना करनी पड़ेगी और उसके लिये दूसरे प्रयोजन की । इस प्रकार अनेको प्रयोजनो की कल्पना करनी पड़ेगी, फलस्वरूप अनवस्था हो जायेगी, जो कि मूल का ही क्षय करने वाली है । इस प्रकार लक्ष्यार्थ के प्रयोजन के लिये व्यञ्जना व्यापार को ही मानना पड़ेगा ।

<sup>1-</sup> यस्य प्रतीतिमाभातु लक्षणा समुपास्यते ।

फले शब्दैकगम्येडप्र व्यन्जनान्नापरा क्रिया ।। - का.प्र.क्रि.४.पृ.८1

<sup>2-</sup> नामिपा समयाभावात्, हेत्वभावान्न लक्षणा ।। - का.प्र.पृ. 82-83

<sup>3-</sup> लक्ष्य न मुख्य नाप्यत्र बाभः योगः फलेन नो ।

न प्रयोजनमेतिस्मिन् न च शब्दः स्खलद्गतिः ।। – का. प्रं. पृ. 82

<sup>4-</sup> एवमप्यनवस्या स्याद् या मूलक्षयकारिणी । - का. प्र. पृ. 84

इस प्रकार द्वितीय लक्षणावादी के मत का खण्डन करने के लिये आचार्यं मम्मट ने मुख्यार्थ-बाधादि हेतुत्रय का अभाव और अनवस्या दोष रूप तको का आश्रय लिया है । मम्मट इतने से ही सन्तुष्ट नही है, वे विशिष्टलक्षणावादी के मत की प्रस्तत करके उसका खण्डन करते है ।

विशिष्ट लक्षणावादी यदि यह कहे कि लक्षणा के आधारभूत प्रयोजन की प्रतीति विशिष्ट लक्षणा से ही हो जाती है तो उससे पृथक् व्यञ्जना व्यापार मानने की क्या आवश्यकता है "गुगायां घोष: " उदाहरण मे शब्द का लक्ष्यार्थ गगातट है, और इस गगातट की अपेक्षा अधिक अर्थ की प्रतीति कराना ही प्रयोजन है तो क्यो न हम पावनत्वादि विशिष्ट तट में ही लक्षणा माने जिससे हमें व्यञ्जना व्यापार की आवश्यकता ही न पड़े । 1 इस प्रकार पावनत्व रूप प्रयोजन और तट दौनो एक ही लक्षणा से लक्षणीय है । आचार्य मम्मट इसका खण्डन करते हुये कहते हैं कि प्रयोजनविशिष्ट तट में लक्षणा मानना उचित नहीं हैं<sup>2</sup> क्योंकि यह ज्ञान की प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है । मीमांसकों के अनुसार ज्ञान का विषय और फल भिन्न-भिन्न होते हैं । क्योंकि लक्षणाजन्य ज्ञान का विषय तट है और उसका फल शैत्यपावनत्व है । अतएव दौनो की प्रतीति भी भिन्न-भिन्न व्यापार से होगी । अतएव व्यञ्जना अवस्य स्वीकरणीय है।

मीमांसको के अनुसार "अय घट:" इस जान से घट मे जातता नामक भमं की उत्पत्ति होती है। जातो मया घट: इस रूप मे जातता की प्रतीति होती है । जब अय घटः यह जानरूप कारण होता है तभी जातता रूप फल का ग्रहण होता है । मीमांसक चुकि स्वतः प्रमाण्यवादी है । अतरव जिस सामग्री से ज्ञान का ग्रहण होता है वही प्रमाण्यग्राहक भी होता है और यह सामग्री "ज्ञाततान्ययानुपपत्ति प्रस्ता अर्यापत्तिः " है । इस प्रकार मीमांसको के मत में भी ज्ञान का विषय और फल दोनो भिन्न-भिन्न है। नैयामिको के अनुसार प्रयमतः अय घटः से यह ज्ञान होता है, तत्परचात् घटजानवानहम् इस स्प मे अनुव्यवसाय होता है। इस प्रकार नैयायिक भी ज्ञान का फल और विषय बोनो पुषक मानते हैं । नैयायिक परतः प्रामाण्यवादी है । इसमे मीमांसको की तरह ज्ञानग्रहण और प्रामाण्यग्राहक सामग्री एक ही नहीं है अपितु भिन्न-भिन्न हैं ज्ञान ग्राहक

ननु पावनत्वाविभर्मयुक्तमेव तट लक्ष्यते गगायास्तटे घोष 1-इत्यतोङिपमस्यार्यस्य प्रतीतिश्य प्रयोजन इति विशिष्टे लक्षणाः – सा. प्र. पृ. 85 तित्क व्यन्ननयेत्याह ।

<sup>2-</sup>

प्रयोजनेन सहित लक्षणीय न युज्यते । — का. प्र. पृ. 85 ज्ञानग्राहकातिरिक्तानपेक्षत्वस्वतस्त्वम् — तर्कभाषा पृ.13 q. 131 3~

सामग्री अनुव्यवसाय है और प्रमाण्य का ग्रहण प्रवृत्ति के साफल्प मूलक अनुमान से होता है । 1

इस प्रकार मीर्मासको और नैयामिको के अनुसार भी जान का विषय और फल भिन्न-भिन्न होता है पूकि प्रस्तुत उदाहरण मे ज्ञान का विषय है गगा का तट और फल है रौत्यपावनत्व । अतः उस प्रयोजन की प्रतीति अभिभा, लक्षणा, तात्पर्यादि से व्यतिरिक्त भ्वनन, व्यन्जन स्रोतनपर्याय व्यन्जना व्यापार से ही सम्भव है ।

प्रस्तुत विवेषन मम्मट कृत काव्यप्रकाश के अनुसार किया गया है। आषार्य मम्मट ने शब्दव्यापारविषार में भी इस व्यञ्जना व्यापार की अनिवार्यता को स्पष्ट किया है – विशिष्टलक्षणावादियों का खण्डन करते हुये आषार्य मम्मट कहते हैं कि "तट" लक्षणा का विषय है और उनमें पावनत्वादि स्वतः नहीं होते तो प्रयोजन विशिष्ट तट स्वतः कैसे हो सकता है, अतरव विशिष्ट में लक्षणा कैसे हो सकती है?

यह भी निश्चित है कि लक्षणा प्रयोजन रहने पर होती है और वह प्रयोजन मुख्यार्याबभावि हेतुओं के द्वारा जिस प्रकार जाना जाता है उस प्रकार किसी अन्य प्रमाण से नहीं । क्योंकि प्रयोजन के लिये ही लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है । जिस अर्थ का जान शब्दमांअ से ही होता है उस अर्थ के बोभ के लिये प्रत्यक्ष प्रमाण प्रवृत्त नहीं होता । प्रत्यक्षमूलक अनुमान भी यहां कोई काम नहीं कर सकता, अनुमानात्रित अनुमान भी निर्द्य ही होगा क्योंकि ऐसा मानने पर अनवस्या दोष हो जायेगा । स्मृति भी नहीं है क्योंकि प्रयोजन का पूर्व अनुभव तो है नहीं और यदि स्मृति मान भी ले तो यह निश्चय नहीं होगा कि प्रयोजन का स्मरण होगा ही । इस प्रकार प्रत्यक्ष, अनुमान और स्मृति इस प्रयोजन की स्तरात होगा कि प्रयोजन की प्रतीति कराने में असमर्य हैं । इसका जान केवल शब्द से ही हो सकता है अतएद प्रयोजन बोभक कोई शब्द—व्यापार की कल्पना करनी पड़ेगी । सकताह न होने के कारण अभिभा तो असमर्य ही है,

<sup>1-</sup> तर्कभाषा पु. 134

<sup>2-</sup> प्रत्याक्षादेनीलादिविषयः फलन्तु प्रकटता सवित्तिर्वा। - का.प्र.पृ. 86

अ- लक्षणाद्यास्तटादिविषयः । न च तत्र पावनत्वादयः सन्ति । तत् कय विशिष्टे लक्षणा.....तेन् सिद्धमेतत् लक्षणाया अतिरिक्तो व्यापारः समात्रयणीय इति । - शब्बव्यापारविषारः - पू. 22

लक्षणा भी सम्भव नहीं है स्योक्ति वह प्रयोजन के होने पर ही होती है यदि उस प्रयोजन को ही लक्ष्य माने तो मुख्यार्य-बाधादि हेत उपस्थित नहीं होते। फिर भी यदि माने ही तब भी अनवस्था दोष से दुष्ट होने के कारण सम्भव नहीं है जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चका है। अतएव प्रयोजन का ज्ञान कराने वाला कोई अन्य व्यापार स्वीकार करना अनिवार्य है । वह व्यापार ध्वनन, योतन आदि शब्दों से व्यवहृत होता है। निष्कर्षतः लक्षणा का आधारभूत प्रयोजन व्यङ्ग्य होने के कारण व्यन्जना व्यापार से ही जात होता है । मर्वप्रयम आचार्य मम्मट ने ध्वनि के दो भेद किये हैं- 🛚 🛚 🛊 अभिभाग्रलक 🔞 🛊 लक्षणाग्रलक । अभिभाग्रलक भ्वनि के दो भेद है- इ.१ इ. सलक्ष्यक्रमव्यड ग्य इ.२ इ. असलक्ष्यक्रमव्यड ग्य। सलक्ष्यम्मव्यङ्ग्य ध्विन के दो भेद है - इ1 इ वस्तुरूप इ2 इ अलकार रुप । इनमे वाच्यार्य से व्यड ग्यार्य की प्रतीति का क्रम दिखाई देता है । अतएव सलक्ष्यक्रमध्यङ्ग्य कहा गया है। किन्तु असलक्ष्यक्रमध्यङ्ग्य ध्वनि के एकमात्र भेद रस रूप व्यङ्ग्यार्थ मे वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति का क्रम होते हुये भी नहीं दिखाई देता है। आचार्य मम्मट ने ध्वन्यालोककार की ही सरिण पर रस को व्यह ग्य सिद्ध करने की चेष्टा की है। वह कथमपि वाच्य नहीं हो सकता । यदि रस वाच्य हो तब तो "रस" शब्द के प्रयोग से अथवा रस विशेष के वाचक श्रुगारादि शब्दों के प्रयोग से रस-प्रतीति हो जानी चाहिये किन्तु ऐसा सम्भव नही है । रस की प्रतीति विभावादिको के प्रयोग से ही होती है । ऐसा बेखा गया है कि रस अयवा अगारावि शब्दों के प्रयोग न होने पर तथा विभावादिकों का प्रयोग

<sup>1-</sup> सप्रयोजनायां च लक्षणायां तबतिरिक्तो व्यापारोडवश्यमङ्ग्रीकर्तव्यः । ਚ, सति प्रयोजने लक्षणा, तच्च मुख्यार्यबाधनिमित्तवत्प्रमाणान्तराव् बोद्धव्यम् । तवर्यमेव प्रयोगात । न खलु शाब्देड्यें प्रत्यक्ष क्रमते, नापि तत्पूर्वकमनुमानम् । नानुमानान्तरम्, अनवस्यापत्ते । न स्मृतिः तदनुभवाभावात् । सत्यामपि वा तस्यां नियतस्मरण न स्यात । तस्माच्छ्ब एव तत्र नार्यप्रतीतिकृत् । व्यापाररचनाभिभा निर्व्यापारश्य शब्दो सकेताभावात् । न लक्षणाः तस्मिन् सति हि सा न त तिह्रपया । नाप्यस्या लक्ष्ये बापोडिस्ति । लक्ष्यप्रयोजनयोश्च सम्बन्धस्य प्रयोजनस्य चाभावात् । तस्पापि लक्षणेडनवस्यापित्तिरिति न लक्षणा स्यात । अस्ति च सा । ततः प्रयोजनविषयो व्यापारोङभ्यपगन्तव्यः स च भ्वननावगमन प्रकाशनद्योतनादिशब्दव्यवहार्यः ।

<sup>–</sup> राब्दव्यापारविचार!- पृ. 18

होने पर रस स्प व्यङ्ग्यार्य व्यष्टिन्जत होता है। अतएव अन्व्यव्यतिरेक द्वारा यह सिल है कि विभावानुभावव्यभिचारिमुलेन ही रस प्रतीति सम्भाव्य है। विभावादि के प्रयोग होने पर रस-प्रतीति होगी यह अन्वय व्याप्ति हुई और विभावादिक के प्रयोग न होने पर रस-प्रतीति नही होगी, यह व्यतिरेक व्याप्ति हैं। इस प्रकार यह सिल्ल होता है कि रस सर्वया व्यङ्ग्य ही हैं। रस लक्ष्यार्य भी नही हो सकता, क्योंकि लक्षणा के तीन आवश्यक हेतुओं में से एक भी रस-प्रतीति में नही उद्भृत होता । सर्वप्रयम न तो विभावादि के अर्थ में बाप होता है और न मुख्यार्य से सम्बन्धित किसी अन्य अर्थ की प्रतीति होती है । अय च रस-प्रतीति में न कि है न ही प्रयोजन । इस प्रकार न ही मुख्यार्य बाप है, न ही मुख्यार्य सम्बन्ध, न ही कि अथवा प्रयोजन। कोई भी हेतु रस प्रतीति में उपस्थित नही होते अतएव रस लक्ष्य भी नही है यह सिल्ल हुआ। 12

उपर्युक्त विवेचन में हम अभिभामूलभ्विन में व्यक्त्जना की अपरिहार्यता देख चुके हैं । अप च लक्षणामूलभ्विन में व्यक्त्जना की अपरिहार्यता का परीक्षण आवश्यक हैं । आचार्य मम्मट ने लक्षणामूल भ्विन के भी दो भेद किये- %1 % अर्थान्तरसङ्क्रिमत %2 % अत्यन्तितरस्कृत 13

अर्थान्तरसङ् क्रीमत मे वाच्यार्थ अनुपयुक्त होने के कारण किसी अन्य अर्थ मे परिणत हो जाता है । उदाहरणर्थ —

> त्वामिस्म विद्या विदुर्षा समवायोङत्र तिष्ठति । आतमीयां मतिमास्याय स्थितिमत्र विभेहि तत । । 4

<sup>1-</sup> रसादिलक्षणस्त्वर्षः स्वप्नेडिप न वाच्यः । स हि रसादिशब्देन शृङ्गगरादिशब्देन वाडिमिपीयेत् । न चामिपीयते । तत्प्रयोगे विमावाद्यप्रयोगे तस्याङप्रतिपत्तेस्तवप्रयोगेडिप विमावादिप्रयोगे तस्य प्रतिपत्तेश्चेत्यन्वयव्यतिरेकाम्याम् विभावाद्यमिधानद्वारेणैव प्रतीयते इति निश्चीयते, तेनाडसौ व्यङ्गय एव ।

<sup>–</sup> का. प्र. पृ. 238

<sup>2-</sup> मुख्यार्यकाभाद्यभावान्न लक्षणीयः । - का. प्र. पृ. 238

अविविधातवाच्यो यस्तत्र वाच्य भवेव् भवनौ ।
 अर्थान्तरे सङ्क्रिमतमत्यन्त वा तिरस्कृतम् । ।

<sup>-</sup> का. प्र. पृ. 111

<sup>4-</sup> अञ वचनादि उपदेशस्पतया परिणमति - सा. प्र. पु. 113

यहां पर विचा पर उपदेश अर्थ मे परिणत हो गया है । यहां लक्षणा होने पर हितकारिता व्यग्य है । "अन्यया आचरण करने पर उपहसनीयता होगी" इस व्यग्यार्थ की प्रतीति होती है जो कि एकमात्र व्याजनागम्य ही है ।

लक्षणामूलक भ्वनिकाव्य \*अविविधातवाच्यभ्विन का दूसरा भेद अत्यन्तितरस्कृत है । इसमे वाच्यार्थ अनुपयुक्त होने के कारण अपने अर्थ की छोड़कर अन्यार्थ की लिक्षत करने लगता है । उदाहरणार्थ –

> उपकृत बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रियता भवता परम्। विवधवीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः शरदा शतम्।।

प्रस्तुत उदाहरण मे एक अपकारी के प्रति यह उक्ति है। अतएव उपकार के लिये जो स्तुति और शुभकामना रूप मुख्यार्थ है वह बाधित होकर विपरीत अर्थ की लिक्षत करता है, जैसे— उपकृतम् का लक्ष्यार्थ अपकृतम्, स्जनता का लक्ष्यार्थ दुर्जनता, सखे का शत्रु, सुखितम् का दुखितम् आदि । इस पद्य मे अपकार की अधिकता की प्रतीति व्यन्जनया ही द्योतित होती है । अतः लक्षणामूल ध्वनि के दोनो भेदो में जो प्रयोजन विशेष होता है वह व्यग्य ही है । प्रयोजन व्यग्य है । इसीलिये इन दोनो ध्वनिस्पो मे लक्षणा प्रवृत्त होती है । व्यग्य प्रयोजन के अभाव में लक्षणा ही न हो सकेगी । अतः वस्तुस्प अर्थ की प्रतीति भी व्यन्जना से ही होगी । अपमट ने अभिधामूलक ध्वनि काव्य में भी व्यन्जना की अपरिहार्यता सिद्ध की है । अभिधामूलक ध्वनि के प्रमुख दो भेदो में से असलक्ष्यक्रम व्यग्य इरस ध्वनिष्ठ को व्यग्य सिद्ध करने के बाद सलक्ष्यक्रमव्यग्य ध्वनि के तीन भेद शब्दशक्त्यत्य, अर्थशक्त्यत्य और उभयशक्त्यत्य में क्रमश व्यन्जना की अनिवार्यता प्रसग्नाप्त है । अ

<sup>1-</sup> एतरपकारिण प्रति विपरीतलक्षणया किश्चववदित ।

<sup>-</sup> का. प्र. पृ. 114

<sup>2-</sup> अर्थान्तरसङ् ऋमितात्यन्तितरस्कृतवाध्ययोर्वस्तुमात्ररूप व्यग्य बिना लक्षणैव न भवति । ---

<sup>-</sup> का. प्र. पृ. 240

अनुस्वानाभ्यसलक्ष्यक्रमव्यङ् ग्यस्यितिस्तु यः ।
 शब्दार्थोभयशस्त्युत्यस्त्रिभा स कवितो भ्वनिः ।

<sup>-</sup> का. प्र. पृ. 167

पूर्व विवेचन के अनुसार ध्विन के दो मुख्य भेद है— 
\$1 \$ अविविक्षितवाच्य \$2 \$ विविक्षितान्यपरवाच्य । अविविक्षितवाच्य के दो 
भेद हैं — \$1 \$ अर्थान्तरसङ्कामित \$2 \$ अत्यन्तितरस्कृत 
विविक्षितान्यपरवाच्य के भी दो भेद हैं — \$1 \$ असलक्ष्यक्रमव्यङ्काय 
\$2 \$ सलक्ष्यक्रमव्यङ्काय । यदि इन उपर्युक्त भेदो पर अपर सङ्कालत 
ध्विन के तीन भेदो की दृष्टि से विचार किया जाये तो रस भावादि 
असलक्ष्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं, जिनकी व्यङ्कायता सिद्ध की जा 
चुकी है। रोष अर्थान्तरसङ्कामित, अत्यन्तितरस्कृत यह दोनो वस्तुध्विन 
के तथा सलक्ष्यक्रमध्विनयां वस्तु एव अलकारध्विन के अन्तर्गत आती है, 
उन पर क्रमशः विचार किया जा रहा है ——

राब्दराक्त्युत्य सकलक्ष्यक्रमध्विन मे राब्द के अनेक अयों मे से प्रकरणादि से एक अर्थ मुख्यार्थ के रूप मे नियत हो जाता है, इस प्रकार अभिधा तो एक अर्थ देकर नियन्त्रित हो गई, इसके अनन्तर जिस अर्थ की प्रतीति होती है स्वामाविक ही है कि वह अभिधेयार्थ नहीं कहा जा सकता इराब्बबुद्धिकर्मणां विरम्यव्यापाराभावः के अनुसार मुख्यार्थबाधादि हेतुओं के अभाव मे लक्ष्यार्थ भी नहीं है । तब वह दूसरा अर्थ व्यग्यार्थ ही है और उसकी प्रतीति व्यान्जना द्वारा ही सम्माव्य है । यह तो रही वस्तु रूप व्यग्यार्थ की बात, आचार्य अलकार रूप व्यग्यार्थ को भी स्पष्ट कर देते हैं ।

आधार्य के अनुसार अभिभेयार्य और प्रतीयमानार्य मे जो उपमानोपमेयभावादि की प्रतीति होती है वह भी निर्विवाद रूप से व्यग्य है । शब्दशक्त्युत्य अलकार भ्विन का उदाहरण द्रष्टव्य है --

उल्लास्यकालकरवालमहाम्भुवाह देवेन – येन जठरोर्जितगर्जितेन । निर्वापितः सकल एव रणे रिपूणां, भाराजलैस्त्रिजगति ज्वलितः प्रतापः ।।

इस पद्य का वाच्यार्य हैं - कठोर इंजठर अंगर बलवत् अंअजित अं सिंहनाव करने वाले जिस राजा ने अवेवेन अं राष्ट्रसहारक अंकाल अं खड़्ग की महती धारा रूप जल के विस्तार को प्रखरता द्वारा अधिक करके खड़गधारा की कान्तियो द्वारा त्रिध्वन में जगमगाते हुवे अपने राष्ट्राओं के समस्त प्रताप की संग्राम में बुक्ता विया । पद्य का व्यङ्ग्यार्थ इस प्रकार है — गम्भीर गर्जन करने वाले जिस इन्द्र ने त्रिभुवन मे वर्षा सूचक नवीन मेघ को प्रकट करके जलपतन के कोलाहल के बीच मूसलाधार जल के शत्रुओ अर्थात् सूर्य आदि का प्रकृष्ट ताप शान्त कर दिया ।

प्रस्तुत पद्य मे प्राक्तरिणक राज-प्रताप वर्णन वाच्यार्थ है तथा अप्राक्तरिणक इन्द्र-प्रताप वर्णन व्यङ्ग्यार्थ है । इन बौनो अयों मे यिष कोई सम्बन्ध न माना जाये तो असम्बद्धता आ जावेगी अतएव बौनो अर्थों मे उपमानोपमेयभाव की कल्पना करनी पड़ती है जो अत्यधिक यमितकारक है इस प्रकार प्रस्तुत पद्य मे उपमालकार ही व्यङ्ग्य है ।

इस प्रकार शब्दशक्त्युत्य भ्विन में व्यञ्जना की अनिवार्यता सिद्ध हुई । 1

अर्थराक्त्युत्यध्विन में सर्वप्रयम वाच्यार्थ उपस्थित होता है तत्परचात् व्यड ग्यार्थ की प्रतीति होती है। वाच्य से वाच्यार्थ कैसे निष्पन्न होता है इस विषय में मीमांसको का मत ब्रष्टव्य है। आचार्य ने अभिहितान्वयवादी मीमांसक और अन्विताभिधानवादी मीमांसको की आलोचना से ही इस प्रसङ्ग का प्रारम्भ किया है।

अभिहितान्वयवाद में "अभिभा" शक्ति से शब्द का सकेतित अर्थ ज्ञात होता है । सकेतग्रह किसमें माना जाय इस विषय पर मीमांसक, नैयायिक, बौद्ध आदि एकमत नहीं है । मीमांसक ज्ञाति में सकेतग्रह मानते है क्योंकि यदि व्यक्ति में सकेतग्रह मानेंगे तो आनन्त्य और व्यभिचार दोष उत्पन्न हो जायेंगे । यदि मान भी ले तो विषयविभागाप्राप्ति हो जायेंगी अर्थात् ज्ञाति, गुण, क्रिया और यदृष्टा इंगौ: शुक्ल: चलो डित्य: इं एक दूसरे के पर्याय हो जायेंगे । अभिहितान्वयवाद में अभिभा द्वारा

शब्दशिक्तमूले तु अभिषाया नियन्त्रणेनानिभिषेयस्यापाँन्तरस्य तेन सहोपमादेरलङ्कारस्य च निर्विवाद व्यङ्ग्यत्वम् ।

<sup>–</sup> का. प्र. पृ. 24**0** 

यद्यप्यविक्रियाकारितया प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्या व्यक्तिरेवः तयाप्यानन्त्याद्
 व्यिभिचाराच्च तत्र सङ्केतः कर्त् न युज्यत इति गाः शुक्लश्चलो डित्य इत्यादीनां विषयविभागो न प्राप्नोतीति च तदुपाधावेव सङ्केतः।
 म् काः प्रः पृः 43

पदार्थ-सामान्य का बोध होता है । तत्पश्चात् आकंश्वा, योग्यता, म्रांन्निधवशात् उनका अन्वय होता है । पदार्यो का अन्वय वक्ता के तात्पर्य के अनुरूप होता है । इसलिये वाक्यार्य को तात्पर्यार्थ कहते है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि अभिहितान्वयवाद मे वाक्यार्थ तात्पर्य वृत्ति से निष्यन्न होता है। जब वाक्यार्थ ही अभिधा से उत्पन्न नही है तो व्यङ्ग्यार्थ जिसकी प्रतीति वाक्यार्थ के भी पश्चात् होती है उसकी अभिधेयता का तो प्रश्न ही नही उठता। अतः अभिहितान्वयवाद मे भी व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति के लिये पृषक् व्यापार अभिधा से भिन्न है व्यञ्जना व्यापार को मानना ही होगा । 1

अन्वितामिधानवाद में भी व्यग्यार्थ अभिधागम्य नहीं माना जा सकता है । सकेतग्रह के आठ आधारों में से बालक के लिये व्यवहार ही उपयुक्त हैं। बालक राब्द, वृद्ध और अभिधेय को नेत्रों से प्रत्यक्ष देखता है । उसके बाद मध्यम वृद्ध इत्रोता की चेष्टा से उसके जान का अनुमान करता है । तब वह उत्तम वृद्ध द्वारा कहे गये वाक्य और मध्यम वृद्ध द्वारा सम्भे गये अर्थ में वाच्य—वाचक सम्बन्ध जानता है । इस प्रकार अर्थापत्ति से वाच्य और वाचक स्था द्वयातिमका शक्ति को जानता है, और प्रत्यक्ष, अनुमान और अर्थापत्ति इन तीनो प्रमाणों से सम्बन्ध को पहचानता है। दे पुनः " चैत्र गाय ले जाओ", "अश्व लाओ" आदि वाक्यों में उस—उस शब्द का वह—वह अर्थ है ऐसा सम्भ जाता है। इस प्रकार अन्वयव्यतिरेक से प्रवृत्ति करने वाला वाक्य ही प्रयोग के लिये उपयुक्त हैं। वाक्य में स्थित अन्वतपदों का ही अन्वतपदार्थों के साथ संकत्यह होता है । उदाहरणार्थ "गामानय" में "आनय" पद "गाम्" के साथ आन्वत है और दोनो का सकेतग्रह अन्वित पदार्थों के साथ ही हैं।

<sup>1-</sup> अर्थशिक्तमूलेङिप विशेषे सङ्केतः कर्तु न युज्यत इति सामान्यस्पाणां पदार्यानामाकाङ् क्षासिन्निधयोग्यतावशात्परस्परससर्गो यत्रापदार्योङिपि विशेषस्पो वाक्यार्यस्तत्रामिहितान्वयवादे का वार्ता व्यङ्ग्यस्यामिधेयतायाम् ।

<sup>-</sup> का. प्र. पृ. 241

<sup>2-</sup> शब्दवृद्धामिभेयांश्च प्रत्यक्षेणात्र पश्चित । त्रोतृश्च प्रतिपन्नत्वमनुमानेन चेष्ट्या ।। अन्यवाङनुपपत्त्या तु बोभेच्छिक्त द्वयात्मिकाम् । अर्यापत्त्याङवबोभेत सम्बन्भ त्रिप्रमाणकम् ।।

<sup>-</sup> का. प्र. पृ. 242

"गाम्- आनय" वास्य के आनय का अन्वय अश्व, घट आदि के साथ नहीं हो सकता । अन्विताभिभानवादियो के अनुसार परस्पर अन्वित पदार्थ ही वाक्यार्थ है । किन्त ऐसा मानने पर एक समस्या उपस्थित हो जाती है कि एक ही शब्द अनेक वाक्यों में प्रयुक्त होता है। यदि शब्द का अन्वय व्यक्तिविशेष में स्वीकार करे और एक अर्थ के साथ अन्वित में शक्तिग्रह माने तो जब वही शब्द दूसरे वास्य मे प्रयोग किया जायेगा तो इस शब्द से अर्थ प्रतीति नहीं हो संकेगी । अतः विशेष अर्थ के साथ अन्वित मे सकेतग्रह मानना उचित नहीं है । अपितु सामान्य के साथ अन्वित अर्थ मे सकेतग्रह मानना उपयुक्त होगा । इस प्रकार सामान्य से अन्वित पदार्य ही वास्यार्थ होगा । परन्तु वास्यार्थ तो विशेष अर्थों का परस्पर सम्बन्ध रप होता है, सामान्य अयों का परस्पर सम्बन्ध रूप नही । अतः विशेष अयों का परस्पर सम्बन्ध रूप वाक्यार्थ अन्वितामिधानवादियों के अनुसार वाच्यार्थ नही है। उपर्युक्त शङ्का का निवारण मीमांसक "निर्विशेष न सामान्यम्" से करते है । अर्थात् - बिना विशेष के कोई सामान्य रह ही नहीं सकता है । इसलिये सामान्य रूप से अन्वित अर्थ का पर्यवसान भी विशेष में होता है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि अन्विताभिभानवाव में सामान्य से आच्छादित विशेष सकेतग्रह का विषय होता है । अतः वाक्यार्थ के अन्तर्गत को अतिविशेष अर्थ है वह असकेतित होने के कारण अवाच्य हो **जायेगा ।<sup>2</sup> क्योकि सक्षात सकेतित अर्थ को ब**तलाने वाला उस

<sup>1-</sup> देवदत्त गामानयेत्याद्युत्तमवृद्धवाक्यप्रयोगाद्देशान्तर स्तास्नादिमन्तमर्थं मध्यमवृद्धे नयित सित " अनेनास्माद्वाक्यादेवविधोडर्यः प्रतिपन्नः " इति तच्चेष्टयाङनुमाय, तयोरखण्डवाक्यवाक्यार्ययोरयपित्त्या वाच्यवाचकं भावलक्षणसम्बन्धमयवधार्यं बालस्तत्र व्युत्पद्यते । परतः "चैत्र गामानय" "देवदत्त अश्वमानय", "देवदत्त गां नय" इत्यादिवाक्यप्रयोगे तस्य तस्य शब्दस्य त तमर्थमवधारयतीति, अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् प्रवृत्तिनिवृत्तिकारिवाक्यमेव प्रयोगयोग्यमिति वाक्यस्यितानामेव पदानामन्वितैः पदार्थरिनवतानामेव सङ्केतो गृह्यते इति ।

<sup>-</sup> सा. प्र. पृ. 243

व्यापि वाक्यान्तरप्रयुज्यमानान्यपि प्रत्यिभन्नाप्रत्ययेन तान्येवैतानि पदानि निश्चीयन्ते इति पदार्थान्तरमाञेणान्वितः पदार्थः सङ्केतगोचरः तथापि सामान्यावच्छादितो विशेषस्प एवासौ प्रतिपद्यते व्यतिषक्तानां पदार्थानां तथाभ्तत्वादित्यिन्वताभिभानवादिनः । तेषामपि मते सामान्यविशेषस्पः पदार्थः सङ्केतविषयः इत्यतिविशेषभूतो वाक्यार्थान्तर्गतोडसङ्केतितत्वादवाच्य एव । का.प्र.पृ. 244-245

अतिविशेष अर्थ का वाचक होता है और सड़ केतित अर्थ इसका वाच्य । अतिविशेष अर्थ में सड़ केतग्रह नहीं है अतः वह वाच्य भी नहीं है ऐसी स्थित में वाक्यार्थ — बोध के भी पश्चात् प्रतीत होने वाले व्यड़ ग्यार्थ की वाच्यार्थ कैसे कहा जा सकता है । अतः विशेष अयो का परस्पर सम्बन्ध रूप वाक्यार्थ अभिधा द्वारा गम्य न होने के कारण अवाच्य है व्यड़ ग्य है ।

मीमांसक अभिधा और लक्षणा के अतिरिक्त अन्य किसी शक्ति को स्वीकार नहीं करते । मीमांसको के अनुसार व्यक्तनावृत्ति के खण्डन हेतु एक तर्क यह भी दिया गया कि नैमित्तिक के अनुसार निमित्त की कल्पना की जाती है । <sup>1</sup> जो व्यङ्ग्यार्य है उसका भी निमित्त रा**ब्द** ही है । इस प्रकार शब्द और व्यङ ग्यार्थ में निमित्त नैमित्तिक भाव सम्बन्ध मानना चाहिये और चुकि यह सम्बन्ध बिना किसी शक्ति के हो नहीं सकता अतरव अर्थबोधिका अभिधा ही यह शक्ति हो सकती है। और जब अभिभा से ही व्यड ग्यार्थ की प्रतीति हो रही है तो व्यञ्जना की कल्पना निराधार है । इसका खण्डन करते हुये आचार्य मम्मट कहते हैं कि निमित्त दो प्रकार के है 🛚 🛊 🛊 कारक 🛊 🕿 है जापक । यद्यपि शब्द उस नैमिलिक अर्थ का कारक इंजनक है तो नहीं सकता तथापि वह जापक निमित्त हो सकता है । किन्त व्यड-ग्यार्थ का राब्द कैसे जापक बनेगा जापक तो जात वस्तु का ही हो सकता है और जिसमे सङ्केतग्रह नही हुआ है उस व्यइ ग्यार्थ का ज्ञापक होना असम्भव है । अन्वितामिधानवादी के अनुसार सङ्केत तो अन्वित मात्र में होता है. अन्वित विशेष में तो सङ्केत है नहीं और विशेष में सह केत न मानने से व्यव ग्यार्थ है विशेष रूप अर्थ है में कैसे सड़ केत माना जा सकता है और चूकि शब्द का व्यड़ ग्यार्थ मे कोई कारक या जापक सम्बन्ध नहीं है अतएव " अभिधा से व्यड ग्यार्थ प्रतीति हो सकती है " ऐसा विचार अविचारितामियान ही है । 2

यदप्युच्यते " नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते "

का. प्र. पु. 247

विभित्तत्व कारकत्व जापकत्व वा । शब्बस्य प्रकाशकत्वान्न कारकत्व जापकत्व तु अज्ञातस्य कय ज्ञातत्व च सङ्केतेनैव, स चान्वितमात्रे, एव च निमित्तस्य नियतिनिमित्तत्व यावन्न निश्चित तावन्नैमित्तिकस्य प्रतीतिरेव क्यमिति "नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते " इत्यविचारितामिधानम् ।

का. प्र. पु. 247

आचार्य भट्ट लोल्लट भी मीमांसक मतानुयायी है । मीमांसक होने के नाते उन्होंने भी व्यक्तजना का विरोध किया है । आचार्य के अनुसार अभिधा ही सारे अयो है वाच्य, लक्ष्य, व्यङ्ग्य है का बोध कराती है । उनकी दृष्टि मे अभिधा इतनी शिक्तशाली है कि वह स्वय सभी अयों का बोध कराने मे सक्षम है जैसे अच्छे धनुर्धर का एक ही बाण क्रमशः वर्मच्छेव, मर्मभेव और प्राणहरण करने मे समर्थ है, उसके लिये पृयक्-पृयक् बाणों की आवश्यकता नहीं होती । अपने मत के प्रमाणस्वरूप भट्ट लोल्लट ने यह शास्त्रवचन उद्धृत किया है – "यत्परः शब्दः स शब्दार्यः " अर्थात् जिस अर्थ के प्रति शब्द का प्रयोग होगी वही उस शब्द का शब्दार्य है । इस प्रकार यदि व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति के लिये शब्द का प्रयोग किया गया है तो वही शब्द का शब्दार्थ कहलायेगा । अतः लक्ष्यार्थ, व्यङ्ग्यार्थ कहने की आवश्यकता नहीं है जैसे निश्शेषच्युतचन्दन स्तनतट " मे विधि रूप अर्थ ही वाच्यार्थ है । क्योंक इसी अर्थ मे वक्ता का तात्पर्थ है । 1

आचार्य मम्मट ने इसका खण्डन करते हुवे कहा है कि वस्तुतः भट्ट लोल्लट ने यत्परः शब्दः स शब्दार्यः इस तात्पर्यवाचीयुक्ति का सही अर्थ नहीं समभा । वस्तुतः यत्परः शब्द स शब्दार्थः का अर्थ यह है कि जितना अश अप्राप्त होता है उसी का बोध कराने में विधिवाक्य का तात्पर्य होता है । उदाहरणार्य " लोहितोष्णीषाः ऋत्वजः प्रचरन्ति " यह विधि वास्य रयेनभाग के प्रकरण में प्रयोग किया गया है । रयेनभाग का प्रकृति भाग " ज्योतिष्टोम " है । ज्योतिष्टोम याग मे ऋत्विक् प्रचरण के विषय में कहा है - सोष्णीषा वितीनवसना ऋत्वजः प्रचरन्ति । " लोहितोष्णीषाः ऋत्वजः प्रचरन्ति " मे ऋत्वजः प्रचरन्ति तो पहले से जात है अतः लोहितोष्णीषाः ही अप्राप्त है और इसी मे वस्ता का तात्पर्य और जो कि इसका विधेयांश है। आशय यह है कि तात्पर्य - वायक शब्द वास्य में साक्षात् प्रयुक्त होना चाहिये और प्रतीयमानार्य वाचक राज्य वास्य मे प्रयुक्त होता नही अतएव व्यक्तना ही व्यइ ग्यार्थ की प्रतीति कराती है इस मत की पुष्टि हो जाती है । इस तर्क से आचार्य धक्रज्य - धनिक ह जो कि तात्पर्य वृत्ति से व्यङ्ग्यार्य की प्रतीति कराना चाहते है 🛊 का भी खण्डन हो जाता है। तात्पर्यवादी मीमांसको के अनुसार वाक्य मे अनुपात्त

ये त्विमिद्दभित " सोडयिमिषोरिव दीर्भदीर्भतरो व्यापार: " इति " यत्पर: शब्द: स शब्दार्थ: " इति च विभिरेवाङत्र वाच्य इति ।

शब्द के अर्थ में भी तात्पर्य हो सकता है, तथा वह इसके उदाहरणार्थ "विष भक्षय मा चास्य गृहे भुड़ स्थाः" वह वास्य उद्भृत करते है। तात्पर्यवादियों की दृष्टि में चूकि यहां पर दो क्रियाओं मक्षय और भुड़ स्थाः का प्रयोग है और दो क्रियापदों से युक्त वाक्यों का परस्पर अंड्.गार्डि.गभावसकर नहीं हो सकता। इसलिये यह दो वाक्य है तया तात्पयं उपात्त शब्द के अर्थ मे नहीं है। आचार्य मम्मट की दृष्टि मे यह वाक्य किसी मित्र द्वारा प्रयुक्त है और कोई मित्र अपने हितेषी को "विष भक्षय" कैसे कहेगा इसलिये विष भक्षय के स्वतन्त्र अर्थ के अनुपपन्न होने से आगे वाले वास्य का अड.गत्व अवश्य स्वीकार करना पडेगा जिससे इसकी एकवाक्यता सिद्ध हो सकेगी। इसलिये यहां पर उपात्त राब्दो के अर्थ में ही तात्पर्य सिद्ध होता है। इस प्रकार आचार्य मम्मट ने अपनी खण्डनात्मक युक्तियो से मीर्मासको, तात्पर्यवादियो द्वारा व्यन्जना खण्डनार्य निर्मित ब्युह ध्वस्त कर दिया । आचार्य इतने से ही संतुष्ट नही उन्होंने मीमांसको द्वारा स्वीकृत लक्षणा वृत्ति विषयक प्रसग को उठाकर यह सिद्ध कर दिया है कि अकेली अभिभा सभी अयों को देने मे सक्षम नहीं है । भट्ट लोल्लंट ने सभी अयों को वाच्य कहा या इसका उत्तर देते हुवे आचार्य मम्मट कहते हैं कि फिर मीमांसक लक्षणा क्यो मानते है । लक्ष्यार्थ की प्रतीति भी दीर्घदीर्घतर व्यापार से हो जायेगी । " बाहमण पुत्रस्ते जातः " और इ बाहमण बन्या ते गर्मिणी इ मे क्रमशः हर्ष और विषाद को भी वाच्य माना जाना चाहिये किन्तु यह अनुपयुक्त है और मीमांसा से ही प्रमाण देते हुवे कहते है कि आप मीमांसको ने भी तो शब्द के अर्थ - प्रतीति मे पौर्वादर्य माना है यदि सभी अर्थ अभिषा नामक व्यापार से गम्य होने लगे तो श्रुति, लिङ्ग, वास्य, प्रसरण, स्यान, समाख्या मे पूर्व की पर की अपेक्षा बलवान कैसे माना जाये 1 यह नियम खण्डित हो जायेगा । सभी अर्थ वाच्य मानने पर प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता का प्रश्न ही नहीं उठता । इस प्रकार आचार्य ने मीमांसको के दोनो सम्प्रदायो अन्वितामिधानवाद और अभिहितान्वयनवाद को पूर्णतः निरस्त कर दिया ।

<sup>1.</sup> यदि च शब्दश्रुतेरनन्तर यावानयों लभ्यते तावित शब्दस्याभिभैव व्यापारः,ततः कय "ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः, ब्राह्मण कन्या ते गर्भिणी" त्यादौ हर्षशोकादीनामिप न वाच्यत्वम् । कस्माच्च लक्षणा लक्षणीयेडप्ययें । दीर्घदीर्घतराभिभाव्यापारेणैव प्रतीतिसिद्धेः । किमिति च श्रुति-लिङ्ग्ण-वाक्य-प्रकरण-स्यान-समाख्यानां पूर्वपूर्वव्यव्यक्तम् । इत्यन्विताभिभानवादेडपि विभेरपि सिद्ध व्यङ्ग्यत्वम् ।

का. प्र. पृ. 252

आचार्य प्राम्मट ने व्यक्तना की अपरिहार्यता सिद्ध करने के लिये कुछ और भी तर्क दिये हैं । उनके विचार से व्यक्तना को स्वीकार करने पर ही गुण – दोष की व्यवस्या बन सकती हैं । "कुरु रुचिम् "इन पदों के क्रम को पलट कर "रुचिकुर " यदि लिखा जाये तो चिकु सुनाई पड़ने से अश्लीलत्व दोष आ जाता है । इस अश्लीलार्य की प्रतीति अभिभागम्य नहीं हैं किन्तु इसकी प्रतीति व्यवहारसिद्ध हैं । इसलिये इस प्रकार के प्रयोग काव्य में परित्याच्य हैं । व्यङ्ग्यार्य की प्रतीति तो शब्द से, उसके अशमात्र से भी हो सकती है अतथ्व रुचिकुर में अश्लीलत्व व्यङ्ग्य हैं । इसे यदि व्यन्जनावृत्ति का विषय नहीं माना जायेगा तो यह दोष कैसे सिद्ध होगा । अतथ्व व्यन्जनावृत्ति दोषों की व्यवस्था के लिये भी अनिवार्य तत्व हैं । में

जो आलड़ कारिक व्यन्जना वृत्ति को स्वीकार नहीं करते उनके विचार से भी असाभुत्व आदि नित्य दोष एवं श्रुतिकहुत्व आदि अनित्यदोष हैं । वाच्यार्थ की दृष्टि से तो सभी पर्यार्थनाची समान हैं तब विशेष शब्द के प्रयोग से विशेष धमत्कार नहीं होना चाहिये किन्तु काव्य में विशेष शब्द के प्रयोग से विशेष धमत्कार की स्पष्ट प्रतीति होती हैं। अतएव यह आवश्यक हैं कि वाच्यवाचक भाव से व्यतिरिक्त व्यङ्ग्यव्यक्त्वकभावसम्बन्ध स्वीकार करना चाहिये । 2

उदाहरणार्घ -

" द्वय गत सम्प्रति शोचनीयतौ समागमप्रार्थनया कपालिनः "

 <sup>ि</sup>क्रिय कुरु रुपिम् इति प्रविधेतिये काव्यान्तर्वर्तिन कय बुष्टत्वम् न ह्यञासम्योडर्यः प्रवार्यान्तरैरिन्वत इत्यनिमधेय एवेति एवमादि अपरित्याच्य स्यात ।

का. प्र. पु. 256

यदि य वाच्यवाचकत्वव्यतिरेकेण व्यङ्ग्यव्यन्त्रकमावो नाम्युपेयते तदाङसाभुत्वादीनां नित्यदोषत्व कष्टत्वादीनामनित्यदोषत्वमिति विभागकरण-मनुपपन्न स्यात् । न चानुपन्न सर्वस्यैव विभक्ततया प्रतिभासात् । वाच्य वाचकमावव्यतिरेकेण व्यङ्ग्यव्यन्त्रक्ताष्ट्रयणे तु व्यङ्ग्यस्य बहुविभत्वात्क्वचिदेव कस्याचिदेवौचित्येनोपपद्यत एव विभागव्यवस्था । का. प्र. प. उ. प्र. 257

नुमारसम्भव के इस पद्म में में क्पालिन् शब्द का प्रयोग काव्य के अनुकूल है । यहां क्पालिनः इस प्रयोग के कारण भगवान् शिव की दिवता और वीभत्सता की अभिव्यक्ति होती है । इसीलिये चन्द्रकला और पार्वती शोचनीय है जो कि ऐसे वीभत्स और दिद्र से समागम की कामना करती है । यदि क्पाली के स्थान पर पिनाकी का प्रयोग होता तो यह तो पार्वती और चन्द्रकला का सौभाग्य ही था । यद्यपि वाच्यार्थ दोनो शब्दो " पिनाकी " और " क्पाली " के एक ही है, तथापि क्पाली के प्रयोग से चमत्कार का होता है । इसलिये व्यक्तिन होने से व्यङ्ग्यार्थ का अस्तित्व सिद्ध होता है । इसलिये व्यक्तना व्यापार को अवश्य मानना ही होगा । 1

मम्मटाचार्य ने वाच्यार्थ से व्यइ ग्यार्थ की पृथकता सिद्ध करने हेत् कतिपय अन्य तक भी दिये हैं । वाष्यार्य सभी श्रोताओं के लिये एक रूप होता है । अतः वह नियत होता है उदाहरणार्य " गतोडस्तमर्कः " मे इसका वाच्यार्थ नियत है जबकि व्यइ ग्यार्थ प्रकरण, वस्ता, स्रोता आदि की सहायता से अनेक प्रकार का हो जाता है। "यदि राजा सेनापति से गतोइस्तमर्कः कहे तो राञ्च के प्रति बलात् आक्रमण का अवसर है यह व्यइ. ग्यार्थ तथा दृती अभिसारिका से कहे तो तेरा प्रियतम आने की है. श्रमिक परस्पर कहे तो कार्य से निवृत्त होने का समय है। सेवक किसी भार्मिक से कहे तो सन्ध्यावन्त्रन प्रारम्भ करने का समय कोई हितचिन्तक किसी बाहर जाने वाले से तो " दूर मत जाना " यह अर्थ है तथा कोई गृहपति गोपाल से कहे तो गायो को घर पहुंचाओ। विन में सतप्त व्यक्ति इष्ट मित्रों से कहे तो अब ताप नहीं है, दुकानदार भूत्यों से कहे तो वस्तुओं को एकत्रित करो तथा प्रोषितपतिका किसी से कहे तो " आज मेरा प्रियतम नही आया । " इस प्रकार भिन्न - भिन्न व्यङ्. ग्यार्थ भिन्न – भिन्न स्यली पर वस्ता, श्रोता आबि के अनुसार

<sup>1. &</sup>quot; द्वयं गत सम्प्रति शोधनीयतां समागमप्रार्यनया कपालिनः " इत्यादौ पिनाक्यादिपदवैलक्षण्येन किमिति कपाल्यादिपदानां काव्यानुगुणत्वम् ।

का. प्र. पृ. 258

प्रतीत होते हैं । 1 निष्कषंतः यह स्पष्ट है कि वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ में भिन्नता होती है ।

वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ में स्वस्पात भेद भी होता है । यदि वाच्यार्थ निषेभपरक है तो व्यङ्ग्यार्थ विभिपरक ।

> निः शेषच्युतचदन स्तनतट निर्मृष्टरागोङ्घरो नेत्रे दूरमनम्जने पुलिकता तन्दी तवेय तनुः । मिय्यावादिनि दृति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे वापी स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम् ।।

पद्म मे वाच्यार्थ निषेधपरक है किन्तु व्यङ्ग्यार्थ विधिपरक है । 1

आचार्य मम्मट द्वारा उद्भृत दूसरे उदाहरण मे वाच्यार्य सहायस्प तथा व्यङ्ग्यार्थ निरचयस्प है ।

> मात्सर्यमृत्सार्यं विचार्यं कार्यमार्याः समर्यावमृताहरन्तु । सेव्या नितम्बा किमु भूभराणामृत स्मरस्मेरविलासिनीनाम् ।।

इसमे वाष्यार्थ है - " सज्जनवृन्द, आप मात्सर्थ को छोड़कर, विचार करके मर्यादापूर्वक कर्त्तव्य का कथन कीजिये कि पर्वतो के नितम्ब सेवन योग्य है अथवा काम से स्मितवदना रमणियो के । " व्यङ्ग्यार्थ इसके उत्तररूप मे अर्थात् शमप्रधान लोगो को पर्वतनितम्बो का सेवन करना

अपि च वाच्योडर्थः सर्वान् प्रतिपत्तृन् प्रति एकस्प एवेति नियतोड्सो । न हि " गतोडस्तमर्कः " इत्यादौ वाच्योड्यः स्विप्वन्यया भवित । प्रतीयमानस्तु तत्तत्प्रकरणवक्तृप्रतिपत्त्रादिविशेषसहायतया नानात्व भजते । तथा च "गतोडस्तमर्कः" इत्यतः सपत्न प्रत्यवस्कन्दनावसर इति, अभिसरणमुपक्रम्यतामिति, प्राप्तप्रायस्ते प्रेयानिति, कर्मकरणान्निवर्तामहे इति, सान्भयो विभिन्त्पक्रम्यतामिति, दूर मा गा इति, सुरभयो गृह प्रवेश्यन्तामिति, सन्तापोडभुना न भवतीति, विक्रेयवस्त्रिन सहियन्तामिति, नागतोडयापि प्रेयानित्यादिरनविभव्यंड्, ग्योडर्थस्तत्र तत्र प्रतिभाति ।

वाच्यव्यङ्ग्ययोः निः शेषेत्यादौ निषेपविष्यात्मना ।

का. प्र. पृ. 259

चाहिये और श्रृगार प्रिय लोगों की विलासिनी-नितम्बों का सेवन करना चाहिये – यह निश्चय रूप हैं। 1

आचार्य के अनुसार केवल वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ मे ही भेव नहीं हैं अपित वाचक राब्दों और व्यञ्जक राब्दों में भी भिन्नता होती हैं। वाचक तो उसी अर्थ का बोध कराने में समर्थ हैं जिसमें उसका सकेत हैं किन्तु व्यञ्जक राब्द के साथ ऐसा कोई नियम नहीं हैं। इस प्रकार वाचक राब्द को वाच्यार्थ की अपेक्षा है जबकि व्यञ्जक राब्द उन अर्थों का भी बोध कराते हैं जिनमें उनका सकेतग्रह नहीं हुआ है। 2

> वानीरकुञोड्डीनशकुनिकोलाहल अण्वन्त्याः । गृहकर्मव्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यङ्गानि ।।

यह पद्म गुणीभूतव्यइं ग्यं का उदाहरण है । इसमे कुञ्ज-प्रवेश रूप व्यइं ग्यार्थ गौण है तथा अइं गशैयिल्य रूप वाच्यार्थ प्रभान है । यहां पर "सकेत देने वाला कोई उपनायक लताकुञ्ज में प्रविष्ट हुआ है" इस व्यइं ग्यार्थ की अपेक्षा वभू के अग व्याकुल हो रहे हैं यह वाच्यार्थ अभिक चमत्कारक है तथा प्रभान है। जबकि व्यइं ग्यार्थ गौण है अतएव गुणीभूतव्यइं ग्यं का उदाहरण है । प्रस्तुत पद्म में व्यइं ग्यार्थ तात्पर्यभूत अर्थ तो है नहीं क्योंकि वाच्यार्थ ही तात्पर्यभूत अर्थ है । व्यइं ग्यार्थ अभिभेय भी नहीं है क्योंकि मीमांसको के "यत्परं शब्द! स शब्दार्थ अभिभेय भी नहीं है क्योंकि मीमांसकों के "यत्परं! शब्द! स शब्दार्थ अभिभेय में जो विभेय है वहीं अभिभेय हैं । समस्या यह है कि जब व्यइं ग्यार्थ की प्रतीति न अभिभा से हो रही है न ही तात्पर्या से तो उनसे भिन्न कोई शब्द—व्यापार तो अवश्य ही मानना पड़ेगा । वह व्यापार तो व्यञ्जना वृत्ति है । अतएव व्यञ्जना व्यापार का क्यमिप अपलाप नहीं किया जा सकता ।

<sup>1-</sup> इत्यादौ सशय - शान्त - श्रृङ्गार्यन्यतरगतनिश्चयस्पेण ।

<sup>-</sup> सा. प्र. पृ. 259

वाचकानामयपिक्षा व्यञ्जकानान्तु न तक्पेक्षत्विमिति न वाचकत्वमेव
 व्यञ्जकत्वम् । – का. प्र. पृ. 262

<sup>3-</sup> कि च वाणीरकुडिंग्वत्यादौ प्रतीयमानमर्यमिभव्यच्य वाच्य स्वरूपे एव यत्र विश्राम्यति तत्र गुणीभूतव्यङ्ग्येङतात्पर्यभूतोङप्यर्षः स्वराव्दानिभिभेयः प्रतीतिपयमवतरन् कस्य व्यापारस्य विषयतामवलम्बतामिति ।

<sup>-</sup> सा. प्र. प. उ. प्. 263

नैयायिको की भारणा है कि अभिभा मुख्यार्य का बोभ कराती है तथा उससे भिन्न जो अर्थ है, उनका बोध लक्षणा के द्वारा होता है, तो फिर अभिभा, लक्षणा के होते हुये इस अतिरिक्त व्यापार व्याप्तान के माननं की क्या आवश्यकता है नैयायिक व्यञ्जना के विरोध में यह तर्क देते हैं कि जिस प्रकार एक शब्द के अनेक व्यङ्ग्यार्थ निकलते हैं, उसी प्रकार विभिन्न लक्ष्यार्थ भी निकलते हैं तो फिर इस नूतन व्यापार को मानने से क्या लाभ, उदाहरणार्थ "रामोर्डस्म सर्व सहे" मे राम शब्द का लक्ष्यार्थ सकलदुः खपात्र, "रामेण प्रियंजीवितेन तु कृत प्रेम्णः प्रियं नोचितम्" मे राम शब्द का लक्ष्यार्थ निष्करूण तथा "रामोडसौ भ्वनेषु विक्रमगुणैः प्राप्तः प्रसिद्धि पराम्" मे राम शब्द का लक्ष्यार्य खरदृषणनिहन्ता है । अर्थात एक ही राम शब्ब के भिन्न-भिन्न लक्ष्यार्थ है । नैयायिको की ओर से दूसरा तर्क है कि अर्थान्तरसक्रमित अत्यन्तितरस्कृत आदि जो ध्वनि भेद है उनमे भी लक्ष्यार्थ हेतु है । तीसरा तर्क यह है कि जिस प्रकार व्यङ्ग्यार्य की प्रतीति शब्द तया अर्थ के द्वारा होती है उसी प्रकार लक्ष्यार्थ की भी प्रतीति शब्द तथा अर्थ के हारा होती है । यौया तर्क यह है कि जिस प्रकार व्य**इ**ग्यार्य-बोध वस्तृबोद्धव्य-सापेक्ष होता है उसी प्रकार लक्ष्यार्य का बोध भी प्रकरण तथा वकृत-सापेक्ष है। इस प्रकार जब व्यङ्ग्यार्थ के सारे वैशिष्ट्य लक्ष्यार्थ मे निहित है तो व्यन्जना व्यापार की मानने की क्या आवश्यकता? 1

आचार्य मम्मट ने उपर्युक्त तकों का युक्तिपूर्वक खड़न करते हुये कहा है कि यद्यपि लक्ष्यार्थ के भी व्यङ्ग्यार्थ के समान अनेक रूप होते हैं, तयापि वे सभी अर्थ मुख्यार्थ से सम्बद्ध ही होते हैं। क्योंकि मुख्यार्थ सम्बन्ध लक्षणा का एक अनिवार्थ हेतु है। व्यङ्ग्यार्थ के लिये ऐसा कोई अनिवार्थ नियम नहीं है कि मुख्यार्थ से सम्बन्ध होना चाहिये। यह प्रतीयमान अर्थ तो कभी मुख्यार्थ से नियत रूप से सम्बन्धित, कभी अनियत

<sup>1-</sup> ननु - "रामोड्डिस्म सर्व सहे" इति,
रामेण प्रियजीवितेन तु कृत प्रेम्णः प्रिये नोचितम् इति ।
रामोडसौ भुवनेषु विक्रमगुणैः प्राप्तः प्रसिद्धि पराम्" इत्यादौ
लक्षणीयोड्डप्ययों नानात्व भजते विशेष व्यपदेशहेतुश्य भवति
तदवगमश्य शब्दार्यायत्रः प्रकरणादिसव्यपेक्षश्येति कोड्य नूतनः
प्रतीयमानो नाम?

<sup>-</sup> का. प्र. प. उ. पृ. 264

रूप से सम्बन्धित तथा कभी परम्परया सम्बन्धित होता है । 1 उदाहरणार्थ --

> रवस्र्रत्र निमञ्जित अञाङह दिवसक प्रलोकय । मा पियक, राज्यन्थ, राय्यायामावयोर्निमङ्क्यसि ।।

पद्म में मुख्यार्थ निषेधपरक है और व्यड ग्यार्थ विधिपरक है । अतएव मुख्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ मे विरोध सम्बन्ध है और यह सम्बन्ध प्रसिद्ध है। इस प्रकार यहां तो मुख्यार्थ से नियत सम्बन्ध वाला व्यङ्ग्यार्थ है । एक तर्क मम्मट की ओर से यह भी है कि उपर्युक्त उदाहरण मे मुख्यार्थ बाप तो है नही, तो फिर लक्षणा कैसे मानी जा सकती है । ् जबकि लक्षणा मे प्रयोजन की प्रतीति के लिये व्यक्रजना का आत्रय लेना अनिवार्य है । इस प्रकार मम्मट के अनुसार लक्षणा अभिभापुच्छभुता है जो कि लोचनकार की भी मान्य है क्योंकि जिस प्रकार अभिभा की सह केत की अपेक्षा होती है उसी प्रकार लक्षणा मुख्यार्य-बाधादि हेतुत्रय की अपेक्षा रखती है । व्यञ्जना व्यापार लक्षणा कभी नहीं हो सकता क्योंकि यह व्यापार लक्षणा के पश्चात भी प्रवृत्त होता है। जबकि लक्षणा का व्यन्जना के परचात कोई स्थान नहीं है । व्यञ्जना व्यापार अभिधा के परचात भी प्रवृत्त होता है । किन्तु यह भी कोई अनिवार्य नियम नही है कि वह अवश्य ही अभिभा के पश्चात् ही प्रवृत्त हो । व्यञ्जना तो अवायक वर्णो अर्थात व्यन्नक वणो से एवम शब्द से रहित विभाव अनुभाव यथा कटाक्ष-निक्षेप आदि के द्वारा भी व्यइ ग्यार्थ का बोध कराती है।<sup>2</sup>

<sup>1 —</sup> उच्यते, लक्षणीयार्यस्य नानात्वेङिपि, अनेकार्यशब्दाम्भियेयविन्नियतत्वमेव न खल् मुख्येनार्येनाङिनियतसम्बन्धो लक्षयित् शक्यते । प्रतीयमानस्य प्रकरणादिविषयवशेन नियतसम्बन्धः, अनियतसम्बन्धः, सम्बद्धसम्बन्धश्य द्योत्यते ।

<sup>-</sup> सा. प्र. प्र. प्. 264-65

<sup>2-</sup> न च लक्षणात्मकमेव ध्वननम्, तबनुगमेन तस्य दर्शनात् । न च तबनुगतमेव, अभिधावलम्बनेनापि तस्य भावात् न चोभयानुसार्येव , अवाचकवर्णानुसारेणापि तस्य दृष्टेः । न च शब्दानुसार्येव , अशब्दात्मकनेत्रत्रिभगगावलोकनादिगतत्वेनापि तस्य प्रसिद्धेः ।

<sup>-</sup> का. प्र. प. उ. पृ. 266

मुख्यार्थ के साथ व्यङ्ग्यार्थ के अनियत सम्बन्ध का उदाहरण इष्टव्य है ---

कस्य वा न भवति रोषो वृष्टवा प्रियायाः सवृणमभरम्

इसमे मुख्यार्थ का व्यङ्ग्यार्थ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रस्तुत उदाहरण में मुख्यार्थ का विषय संखी तथा व्यङ्ग्यार्थ का विषय बोद्धव्य भेद से अनेक रूप है । यथा पति, संपत्नी, सामाजिक आदि ।

मुख्यार्थं से परम्परया सम्बन्धित व्यङ्ग्यार्थं का उदाहरण द्रष्टव्य है --

> विपरीतरते लक्ष्मीर्ब्रह्माण दृष्ट्वा नामिकमलस्यम् । हरेर्दिक्षणनयन रसाकुला भटिति स्यगयित ।।

उपर्युक्त उदाहरण में व्यङ्ग्यार्थ का परम्परया सम्बन्ध है। अर्थात् वाच्यार्थ से सम्बद्ध अर्थ के साथ व्यङ्ग्यार्थ का साक्षात् सम्बन्ध है तथा वाच्यार्थ के साथ अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है। इस श्लोक का वाच्यार्थ है --

विपरीत रित के समय, नामिकमत में स्थित ब्रम्हा, को बेखकर रसाकुला लक्षमी, हिर के बिक्षण नेत्र को शीघ्र ही आवृत कर लेती इंडक लेती इंडें।

यहां "हिर" पद से दक्षिण नेत्र का सूर्य स्प होना व्यन्ताना वारा गाय है । सूर्य, चन्द्र विष्णु के दक्षिण तथा वार्य नेत्र के रूप में पुराणों में प्रसिद्ध है । दक्षिण नेत्र के दक लेने से सूर्यास्त होना व्यइ, ग्य है, सूर्यास्त होने पर पद्मसङ्कीच होने के कारण ब्रम्हा का द्रक जाना व्यङ्ग्य है - ब्रम्हा के तिरोहित होने पर गोपनीय अङ्गों के दिखाई न देने के कारण अबाध रूप से रित विलास व्यङ्ग्य है । इस प्रकार यहां सम्बन्ध परम्परा के आधार पर प्रतीति-परम्परा होती है । अतएव

व्यङ्ग्य और वाच्य मे सम्बद्धसम्बन्ध है।1

इस प्रकार अभिभा, तात्पर्या तया लक्षणा व्यापार से भिन्न भ्वनन व्यापार का कथमपि अपलाप सम्भाव्य नहीं है । <sup>2</sup>

आचार्य ग्रम्भट ने ब्रह्मवादी वेदान्तियों के सिद्धान्त का भी खण्डन करके व्यान्जना की स्थापना की हैं। वेदान्तियों के अनुसार पद-पदार्थ विभाग से रहित वाक्य अखण्ड हैं। अतएव उसका अर्थ-बोध भी अखण्डरूप में ही होता हैं। इस प्रकार वाक्य ही वाचक हैं और वाक्यार्थ ही वाच्य हैं एवम् व्यड् ग्यार्थ में भी वाक्य की ही शक्ति हैं, अन्य कुछ नहीं। आचार्य ग्रम्भट इसका भी प्रत्युत्तर देते हुये कहते हैं कि भले ही वेदान्ती अखण्डवाक्य का सिद्धान्त स्वीकार करें किन्तु ससार में अविद्याकृत व्यवहार का आलम्बन करने वाले उन लोगों को भी पद पदार्थ की कल्पना करनी पड़ेगी। विकास करने वाले उन लोगों को भी पद पदार्थ की कल्पना करनी पड़ेगी। विकास करने वाले उन लोगों को भी पद पदार्थ की सल्पना अखण्ड वाक्य का बोध कैसे सम्भव हो सकेगा। परमार्थत। तो वाचक और वाच्य में कोई भेद नहीं। किन्तु व्यवहार दशा में वेदान्तियों के अनुसार दृश्यमान जगत की भी स्थित हैं अतः। वाक्य में पद पदार्थ भी ग्रानने ही होगे।

<sup>1-</sup> तत्र "अत्ता एत्य" इत्यादौ नियतसम्बन्धः । कस्सः वा ण होइ रोसो" इत्यादावानियतसम्बन्धः । "विपरीतरते . . . . . स्यगयित" इत्यादौ सम्बद्धसम्बन्धः । अत्र हि हिरपदेन दक्षिणनयनस्य सूर्यात्मकता व्यञ्यते । तिन्नमीलनेन सूर्यास्तमयः , तेन पद्मस्य सङ्कोचः , ततो ब्रह्मणः स्यगनम् । तत्र सित गोप्याङ्ग्मस्यादर्शनेन अनिर्यन्त्रण निध्वनविलिसितमिति ।

<sup>-</sup> का. प्र. प्. यु. 266-67

इति, अभिभातात्पर्यलक्षणात्मक्यापारत्त्वयातिवर्ती भ्वननादिपर्यायो
व्यापारोक्ष्नपत्पनीय एव ।

<sup>-</sup> का. प्र. प. उ. पु. 266

अ- "अलण्डबुद्धिर्निग्राह्यो वाक्यार्य एव वाच्यः वाक्यमेव च वाचकम्" इति येडप्याहः तैरप्यविद्यापवपतितैः पवपवार्यकल्पना कर्त्तव्यैवेति तत्पक्षेऽप्यवश्यमुक्तोबाहरणादौ विभ्याबिर्व्यंङ् ग्य एव ।

<sup>-</sup> का. प्र. प. इ. पृ. 26?

सामान्यतः पदार्थ ससर्गबोध को वाक्यार्थ कहा जाता है, किन्तु वेदान्तियों के अनुसार ऐसे वाक्य भी है जिनसे पदार्थ ससर्गबोध नहीं होता है, वे अखण्ड वाक्य है । ये वाक्य मुख्यतः लक्षण वाक्य है । किसी पदार्थ के रूप की जिज्ञासा होने पर लक्षण वाक्य द्वारा इसका उत्तर विया जाता है । उदाहरणार्थ यदि चद्रमा का स्वरूप जानने को उत्सुक कोई यह कहे कि "क्तमश्चन्द्रः" तो उत्तर होगा "प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्रः" । इस प्रकार यह वाक्य ससर्ग का नहीं अपितु स्वरूपमात्र का बोध कराने के कारण अखण्डार्य-वाक्य है । "सोडय देवदत्तः" तथा "तत्वमिस" आदि अखण्डार्य वाक्य है ।

अखण्डार्थ वास्य को दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी समभा जा सकता है कि जिन वाक्यों में क्रिया - कारकादि का विभाजन न हो सके के अखण्ड वाक्य है । वेदान्तियों के अनुसार ब्रह्म से मिन्न यह दृश्यमान जड जगत मिथ्या है "सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म" अतः धर्म-धर्मिभाव पदार्थादि सब मिथ्या है । परमार्थिक दृष्टि से वेदान्ती अभिभार लक्षणादि वृत्तियो की स्वीकार नहीं करते हैं किन्तु व्यवहारिक रूप में "तत्त्वमिस" महाकाव्य के अर्थ के लिये वेदान्ती "जहद्जहल्लक्षणा" इलक्षणा का एक भेवई की स्वीकार करते हैं । इस प्रकार जब वेदान्ती व्यावहारिक दृष्टि से पद-पदार्थ की स्थित स्वीकार करते ही है तो व्यड. ग्यार्थ के स्थलों में भी उदाहरणार्थ "निः रोषच्युतचन्दन" में वेदान्ती को व्यन्त्रना व्यापार अवश्य ही स्वीकार करना होगा. । वस्तुतः वेदान्ती ब्रम्हातिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं मानते । अंतरव उपर्युक्त उदाहरण मे विधिरूप व्यङ्ग्यार्थ भी असत्य है किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से जगत की दृश्यमान स्थिति मान लेने पर इन अर्थीं की सत्यता माननी पड़ेगी और जब अर्थ स्वीकार ही कर लिया तो उसकी प्रतीति कराने वाले व्यापार की स्वीकृति भी अनिवार्य है, क्योंकि अन्य कोई व्यापार इसकी प्रतीति कराने में सक्षम नहीं है, यह तो प्रविसद्ध है ।

जहां एक ओर प्रदीप, सारबोधिनी तया बालबोधिनी टीकाओ के अनुसार मम्मट ने अपर्युक्त खण्डन वेदान्तियों के अखण्डतावाद का किया है वही दूसरी ओर प्रभा आदि टीकाओ के अनुसार उपर्युक्त खण्डन शब्दबम्हवादी वैयाकरणों का है।

प्रसिद्ध वैयाकरण भर्तृहरि के अनुसार अजण्ड वाक्य स्फोट ही सत्य है । पद, वर्ण आदि सब असत्य है । वाक्य मे उसके पृयक्-पृथक् पदो का कोई अयं नहीं होता। अपितु पदायों का समिष्ट रूप ही वाक्याय होता है। पद प्रकृति का भेद केवल बालबुद्धि वालों के समभनं के लिये हैं। इस प्रकार कवल प्रक्रिया दशा में क्ष्मविद्या पदपिततेः = असत्य वर्त्मीन स्थित्वाक वैयाकरणों ने पदा पदार्थ के विभाग को स्वीकार किया है। इस प्रकार यही मानना उचित है कि आचार्य ने अपनी विशिष्ट शैली में वदान्ती और वैयाकरण दोनों के मतो का एक साथ ही खण्डन किया है। वैयाकरणों के मत के प्रमाण रूप में लोचनकार द्वारा उद्भृत ये पिक्तयां है ——

"यडप्यविभक्त स्फोट वाक्य तदर्थ चाह्ः, तैरप्यविद्यापदपतितैः सर्वेयमनुसरणीया प्रक्रिया । 1

यद्यपि आनन्दवर्धन ने वैयाकरणों की व्याञ्जना-विरोधियों के मध्य गणना नहीं की है और इस विषय में वे मौन हैं तथा ध्विन सिद्धान्त की स्थापना के लिये उनके ऋणी हैं किन्तु लोचनकार ने स्पष्ट रूप से वैयाकरणों को भी व्याञ्जना की स्वीकार करने के लिये बाध्य कर दिया है।

आवार्य प्रम्मट सभी विरोधियों के तकों का लण्डन करने के परचात् अब अनुमितिवाद को प्रस्तुत कर व्युक्तना से उसका वैशिष्ट्य एवं पार्यक्य सिद्ध करते हैं । यदि अनुमितिवादी यह कहें कि अनुमान द्वारा ही व्याड् ग्यायं की प्रतीति होती हैं क्योंकि व्याड् ग्यायं और वाच्यायं में व्याड् ग्यायं की प्रतीति होती हैं क्योंकि व्याड् ग्यायं और वाच्यायं में व्याड् ग्यायं व्याच्या की सम्बन्ध तो नहीं होता अन्यया किसी शब्द से किसी अर्थ की व्याच्या किसी शब्द से किसी अर्थ की व्याच्या होने लगेगी । व्याड् ग्याव्याच्याक्तकभाव सम्बन्ध नियत सम्बन्ध हैं। नियत सम्बन्ध का ही अपर पर्याय व्याप्ति हैं । इस प्रकार व्याड् ग्याव्याच्याक्तक भाव सम्बन्ध वस्तुतः अनुमाप्यानुमापकस्य हैं और व्याड् ग्यार्थ की प्रतीति अनुमिति हैं ।

<sup>1-</sup> भ्व. लो. प्र. उ. पृ. 111

विरिचित्रचितिरप्रभाशास्त्रब्रह्मणां विपिश्चितां मतमाश्रित्यैव प्रवृत्तो ध्य प्रवित्यवहार इति तै। सह कि विरोधाविरोधौ चिन्त्येते ।
 ध्वित्यवहार इति तै। सह कि विरोधाविरोधौ चिन्त्येते ।
 ध्वः तुः पुः 481

"जिस्पात् लिङ्-गात् लिङ्-गज्ञानम् अनुमानम्" । लिङ्-ग की जिस्पता हे 🕫 🗜 पक्षसत्व 🛚 🕫 सपक्षसत्व 👂 अ ह्र विपक्षव्यावृत्ति । यहां पर व्याज्जक लिङ्ग हैं तथा व्यङ्ग्य लिङ्गी हैं । व्याज्जक रूप लिङ्ग्य मे व्याप्तत्व हें प्रयात् प्रसिद्ध व्यङ्ग्यार्थों के स्थल मे व्यान्त्रक प्रवश्य रहता है ्मपक्षमत्वर् । वाच्य आदि स्थलो मे व्यक्त्वक नही होता हिवपक्षव्यावृत्ति । जिज्ञासित व्यङ्ग्य स्थल मे भी व्यन्जक विद्यमान है ०१
पक्षमत्त्व
। इस प्रकार व्यक्तक द्वारा व्यइग्य की प्रतीति अनुमान है। 1 उदाहरणायं "भ्रम भार्मिक" म वाच्यार्थ विभिरूप है तया व्यङ्ग्यायं निषेधस्य हैं । महिमामट्ट ने बड़े सरम्म के स इस निषेधस्य व्यङ्ग्यार्थ की अनुमानगम्य माना महिमभट्ट के अनुसार वाच्य और प्रतीयमान ये दोनों क्रम से ज्ञात होते हैं उनके बीच साध्य-साधन सम्बन्ध हैं । वाच्य धूम के समान साधन है तथा प्रतीयमान अग्नि के समान साध्य है । वाच्यार्थ तो स्पष्ट है स्योकि उसके भागणविधान साभ्य और भमणविरोधी दुष्ट कुत्ते का जाना स्पी कारण दोनो कह दिये गये साध्य स्पी मारा द्सरा <a href="इस्ताव्यार्थ-विधि">इस्ता <a href="इस्ताव्यार्थ-विधि">इस्ताव्यार्थ-विधि</a> है. किन्तु से प्रतीत होता है जो इसके मारितः पद मे णिजर्य कं ऊपर भ्यान से तथा प्रयोजक क्षमारने वालेक्ष के स्वरूप का ज्ञान करने से सामर्थ्यवशात विवेकी ज्ञाता के। प्रतीत जाता है । यह सामर्थ्य कुत्ते के मर जाने पर भी वहां उससे अधिक क्र्र प्राणी के सद्भाव का कथन है, वही निषेपरूप प्रतीयमान की प्रतीति मे

<sup>1-</sup> ननु वाच्यादसम्बद्ध तावन्न प्रतीयते यतः कुतिश्चित् यस्य कस्यचित्रर्थस्य प्रतीतेः प्रसङ्ग्गात् । एव च सम्बन्धात् व्यङ्ग्यव्यञ्जकमावोऽप्रतिबन्धेऽवश्य न भवतीति व्याप्तत्वेन नियतधीमिनिष्ठत्वेन च जिस्पाल्लिङ्ग्गाल्लिङ्ग्गज्ञानमनुमान यत् तद्गुपः पर्यवस्यति ।

<sup>-</sup> का. प्र. प. इ. पू. 269

साधन है। इस साध्य और साधन का व्याप्ति सम्बन्ध विरोधः है।

इस निष्पस्य अथ की अनुमानलम्यता का खण्डन आयाये मम्मट ने किया है । महिममट्ट के उक्त विवेचन को पूर्वपक्ष के रूप में उपन्यस्त करके उसका खण्डन करते हुये आयायं मम्मट कहते हैं कि "भ्रम धार्मिक" इस उवाहरण में जो हेतु महिममट्ट ने माने हैं वे वस्तुत: हेतु नहीं हेत्वामास है क्यांकि इसमें अनेकान्तिकतादि दोष निहित है । आयार्य मम्मट के अनुसार मौक पुरुष भी कभी-कभी गुरू अथवा स्वामी की आजा से या प्रिया के प्रबल अनुरागवश भय का कारण होने पर भी भ्रमण कर सकता है । इसीलियं यह हेतु अनैकान्तिक है । आयार्य का दूसरा तके हैं कि कृत्ते के स्पर्श से डरता हुआ भी कोई पुरुष बीरता के कारण सिह से नहीं डरता इसलिये यह हेतु विक्झ भी है । तीसरा तक यह है कि सिहोपलिब्धिय हेतु में नायिका के कथन से सिह का सब्भाव जात होता है। जो कि प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण झारा निश्चित नहीं है, अतरव अर्थ के साथ वचनों के नियत सम्बन्ध न होने के कारण यह वचन अप्रामाणिक है, अतरव

<sup>1-</sup>श्रमश्च अञ हि द्वावयौँ वाच्यप्रतीयमानौ विधिनिषेधातमभौ क्रमेण प्रतीतिप्रथमवतरतः तयोर्ध्माग्नयोरिव साध्यसाधनमावेनावस्थानात् तञाद्यस्तावद्विवेकसिद्धः स्पष्ट एवः भमणविधिलक्षणेस्य साध्यस्य तत्परिपिन्यक्र्रक्क्न्रयमारणात्मनः साधनस्य चोभयोरप्युपावानात् । द्वतीयस्त्वत्र एव हेतोः पर्यालोचितणिजर्यस्य विवेकिनः प्रतिपत्तुः प्रयोजकस्वक्ष्यनिक्षणेन सामर्थ्यत् प्रतीतिमवतरित । तस्य सामर्थ्य मृतेडपि कौलेयके क्र्रतरस्य सत्त्वान्तरस्य तत्रसद्भावावेदन नाम नापरम् । तदेव च साधनम् । तयोश्चसाध्यसाधनयोरिवनाभाविनयमो विरोधमूलः । – हिः व्यः विः पः 463

<sup>श्वः अत्र गृहं श्विनवृत्त्या भ्रमण विहित गोदावरीतीरे
सिहोपलब्पेरभ्रमणमनुमापयित । यद् यद भीरभ्रमण
तत्तद्भयकारणनिवृत्तयुपलिब्पपूर्वकम् , गोदावरीतीरे च
सिहोपलिब्परिति व्यापकविख्डोपलिब्पः ।</sup> 

<sup>-</sup> का. प्र. प. उ. पृ. 269

यह हत् असिद्ध है । अब यह सहृदयो द्वारा ही विचारणीय है कि अनेकान्तिकतादि दोषों से युक्त हेतु से साध्य की मिद्धि कस सम्भव है है

इसी प्रकार "निः शंषच्युचन्दन" उदाहरण में भी आचाय मम्मद ने यह मिल कर दिया है कि दूसरा अर्थ इव्यङ्ग्याये व्यक्तना की सहायता से ही प्रतीत होता है अनुमानगम्य नहीं है । यदि अनुमितिवादी इस उदाहरण में "चन्दनच्यवन" आदि को सम्भोग के अनुमापक माने तो यह अंचत नहीं हैं। क्योंकि चन्दनच्यवन आदि तो स्नानादि अन्य कारणों से भी सम्भव है अतः उपभाग के साथ इनकी व्यक्ति न बनने के कारण यह हेतु भी अनैकान्तिक हैं । व्यक्त्तनावादी के अनुसार उपर्युक्त पद्य में "अभम" पद को सहायता से ही व्यङ्ग्यार्थ निकलता है । यहां पर अभमता प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिल्न नहीं है अतरव अनुमान नहीं हो सकता किन्तु व्यक्तना हो सकती है । क्योंकि इस प्रकार के अर्थ से "इस प्रकार का अर्थ प्रकट हो सकता है" इस मत को मानने वाले व्यक्तनावादी के मत में उपर्युक्त उदाहरण में व्यक्तना मानना सर्वया अदृष्ट है ।3

व्यक्तिवादिना चापमपदसहायानामेषां व्यन्जकत्वमक्तम् । न चात्रापमत्व प्रमाणप्रतिपन्नमिति क्यमनुमानम् । एविष्पादयदिवविष्णोडर्य उपपत्तयनपेक्षत्वेऽपि प्रकाराते इति व्यक्तिवादिनः पुनस्तद् अदूषणम् । – का. प्र. प. उ. प्र. 272

<sup>1-</sup> अत्रोच्यते भीरूरिप गुरोः प्रभोवां निदेशेन प्रियानुरागेण अन्येन चैवभूतेन हेतुना सत्यिप भयकारणे अमतीत्यनैकान्तिको हेतुः । शुनो बिम्यदिप वीरत्वेन सिहान्न बिभेतीति विक्छोडिप । गोदावरीतीरे सिहसद्भावः प्रत्यक्षादनुमानाद्वा न निश्चतः , अपि तु वचनौत् , न च वचनस्य प्रामाण्यमस्ति , अर्थेनाप्रतिबन्धादित्यसिद्धश्च ।

<sup>-</sup> का. प्र. प. इ. पृ. 271

<sup>2-</sup> तत्कयमेवविभाडेतोः साध्यसिद्धः ।

<sup>-</sup> का. प्र. प. उ. पृ. 271

<sup>3-</sup> तथा निः शेषच्युतेत्यादौ गमकतया यानि चन्दनच्यवनादीन्युपात्तानि तानि कारणान्तरतोडपि भवन्ति अतश्चात्रैव स्नानकार्यत्वेनोक्तानीति नोपभोगे एव प्रतिबद्धानीत्यनैकान्तिकतानि ।

मम्मद झारा हंत्वाभास पर आधारित महिमा की काव्यनुमिति का खण्डन बहुत उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महिमभट्ट ने काव्यानुमिति को लोकानुमिति से विलक्षण प्रतिपादित किया है । लोक में आंग्न सत् है किन्तु काव्य में रत्यादिक असत् है । अतः काव्यानुमिति प्रमाकादि तक पह्च भी कैसे सकती है । किन्तु जिस प्रकार महिमभट्ट ने आनन्दवर्धन के सिद्धान्त की स्वना समभे उनकी आलोचना की है उसी प्रकार से इन्ही की सर्राण पर ध्विन-सिद्धान्त के अनुयायियों ने भी महिमभट्ट की आलोचना की है, पर सम्पूर्ण दोष इन आलोचको का हो हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, इसिलये कि आचार्य महिमभट्ट स्थल-स्थल पर उद्धृत करते है ——

"त्रिस्पाल्लिङ् गाद्यदनुमेये ज्ञान तदनुमानम्" 1

इस शास्त्रीय अनुमान के लक्षण से अपने मत की पुष्टि करते समय उनके लिये यह आवश्यक या कि काव्यानुमिति सम्बन्धी अन्य बातो के समान ही वह यह भी प्रतिपादित करते कि काव्यानुमिति का लिङ्ग शास्त्रों के लिङ्ग से भिन्न हैं । यहां काव्य में लिङ्ग की त्रिस्पता अनिवार्य नहीं, हेत्वाभासों से भी काव्य में कार्य चल सकता है ।2

### विश्वनाय

साहित्यदपर्णकार कविराज विश्वनाय ने व्यन्जना की ऐसी परिभाषा दी है, जिससे उसकी अपरिहार्यता तो सिद्ध होती है, उसके आक्षेपों का भी निराकरण हो जाता है । आचार्य विश्वनाय के अनुसार "अपना—अपना नियत अर्थ बोधन करके अभिधा, तात्पर्य और लक्षणा इन तीनो वृत्तियों के विरत हो जाने पर रसादि के बोध के लिये चतुर्य वृत्ति व्यक्त्जना वृत्ति स्वीकार की गई है।"3

<sup>1-</sup> हिन्दी व्यक्तिविवेक पृ. 81

<sup>2-</sup> सस्कृत काव्यशास्त्र को महिमभद्द के देयाशो का मूल्यांकन.

वृत्तीनां विश्रान्तेरिमभातात्पर्यलक्षणाख्यानाम् ।
 अङ्गीकार्या तुर्या वृत्तिकोभे रसादीनाम् । ।

<sup>-</sup> सा. द. प. परिच्छेद पृ. 156

आयार्य इसकी व्याख्या करते हुए बताते हैं कि अभिभा शुंक सड़ केतित अर्थ का बोभ कराके विश्वान्त हो जाती है और "शब्दबुं इक्किंगां विरम्वयापाराभावः " के अनुसार अभिभावृत्ति का पुनरत्यान असम्भव है । इसके अतिरिक्त रस में सड़ केतग्रह नहीं होता और न ही विभावानुभावादि का अभिभान रस का अभिभान होता है अयांत् दोनो एकरूप नहीं है आपतु रस और विभावादि परस्पर भिन्न-भिन्न है । अतप्त अभिभा के द्वारा रस-प्रतीति का प्रश्न ही नहीं उठता । आयार्य एक तके और देते हैं कि जहां रस-प्रतीति होतो है वहां श्रृगारादि रसों का शब्दतः क्यन नहीं होता और यदि होता है, तो वह स्थल दुष्ट माना जाता है । अतप्त अभिभा रस-प्रतीति में असमयं है । जैसा कि देखा गया है कि " श्रृगाररसोऽयम् " कहने पर श्रृगार रस की प्रतीति नहीं होती जबकि विभावानुभावों के प्रतिपादन से ही रस-प्रतीति सम्भाव्य है पुनश्च रस को तो किसी भी प्रकार से शब्द की परिधि में बद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि यह तो स्वय प्रकाश एव आनन्दस्वरूप है । मैं

आचार्य विश्वनाय ने व्यङ्ग्यार्य-प्रतीति मे अभिषा को निरस्त करकं तात्पर्या को भी इस विषय मे असमर्थ सिद्ध किया है । <sup>2</sup> अभिहितान्वयवादियों के द्वारा स्वीकृत तात्पर्या वृत्ति पदों के परस्पर अन्वय करने में ही परिक्षीण हो जाती है । अतप्त तात्पर्य वृत्ति रस का बोध कैसे करा सकती है। <sup>3</sup> साहित्यदर्पणकार ने भी मम्मट की ही सरिण पर व्यञ्जनाविरोधियों के तकीं को निराधार सिद्ध किया है ।

अभिभायाः सङ्केतितार्थमात्रबोधनविरताया न वस्त्वलकाररसादि व्यङ्ग्यबोधने क्षमत्वम् । न च सङ्केतितो रसादिः । निष्ट विभावाद्यभिधानमेव तद्दभिधानम्, तस्य तदैकस्य्यनङ्ग्यीकारात् । यत्र च स्वशब्देनाभिधान तत्र प्रत्युत दोष एवेति वक्ष्यामः । स्विचिच "श्रृङ्गाररसोडयम् " इत्यादौ स्वशब्देनाभिधानेडपि न तत्प्रतीतिः, तस्य स्वप्रकाशानन्दस्यत्वात् । – सा. द. प. परि. पृ. 156

<sup>2.</sup> अभिहितान्वयवादिभिरङ् गीकृता तात्पर्याख्या वृत्तिरपि ससर्गमात्रे परिक्षीणा न व्यङ् ग्यबोभिनी ।

सा.द. पचम परिच्छेद पृ. 157

तात्पर्यांख्यां वृत्तिमाहः पदार्थान्वयबोधने ।
 तात्पर्यार्थं तदर्थं च वास्य तद्बोधक परे । ।

अभिभायाः एकैकपदार्थकोभनविरमाद् वाक्यार्थरूपस्य पदार्थान्वयस्य कोभिका तात्पर्य नाम वृत्तिः तदर्थश्य तात्पर्यार्थः । तद्कोभक च वाक्यमित्यमिहितान्वयवादिनां मतम् ।

मार्गार्य विश्वनाथ ने पूर्वपक्षी के रूप में मट्ट लोल्लट एवं तात्पर्यवादों भनान्जय-भिनक के मत को प्रस्तुत किया है। मट्ट लोल्लट के "संडियमिषोरिव दीर्भदीभेतरोडमिभा-व्यापारः" सिद्धान्त का विगत पृष्ठी में सोवस्तार उल्लेख किया जा चुका है। आचार्य भिनक के मनुसार, तात्पर्या वृत्ति से ही व्यड् ग्यार्थ की प्रतीति हो सकती है। व्यञ्जना मानने को काई आवश्यकता नहीं है। उनके मनुसार केवल इतने मर्थ में ही तात्पर्य की विक्रान्ति हो जाती है, इसका नियम किसने बना दिया। वस्तुतः कार्य के बोभ पर्यन्त तात्पर्य शक्ति का प्रसार होता है, वह, तराज् पर तीला नहीं गया है कि यहां तक तात्पर्य का विषय है आगे व्यड् ग्य का। 1

आयार्य विश्वनाथ ने बड़ी ही कुशलता से इन दोनो ही मतो का एक ही युक्ति से खण्डन कर दिया है । भट्ट लोल्लट तो मीमांसक है ही, आयार्य भिनक की तात्पर्य वृत्ति भी मूलतः मीमांसको की ही मान्यता है । अतएव अत्यिभिक विस्तार न करके कविराज ने मीमांसको हारा मान्य " शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः " सिद्धान्त के आभार पर उन दोनो के ही सिद्धान्त को निरस्त कर दिया है । मीमांसको के अनुसार शब्द, बुद्धि और कर्म के एक बार प्रवृत्त होकर विश्वान्त होने पर पुनः प्रसरण नही होता है । प्रकृत विषय मे इस सिद्धान्त के अनुसार यह निष्कर्ष हुआ कि तात्पर्या वृत्ति वाक्य मे स्थित पदो का परस्पर अन्वय करने मे प्रवृत्त होने के पश्चात् तथा अभिभावृत्ति सकतित अर्थ का बोभ कराने के पश्चात् पुनः प्रवृत्त नही हो सकती तो फिर व्यङ्ग्यार्थ का बोभ इनके है अभिभा और तात्पर्या ह हारा कैसे सम्भाव्य है । अतएव मीमांसक अपनी ही मान्यताओ का विरोभ करने के कारण वण्डनीय हो जाते है । 2

कविराज की दूसरी युक्ति यह है कि जब भट्ट लोल्लट आदि अभिषा से ही समस्त अयों की प्रतीति मानते हैं तो फिर लक्षणा की क्यो

यावत्कार्यप्रसारित्वात् तात्पर्यं न तुलाभृतम् । - दशक्पक च. प्र.

<sup>2.</sup> यच्च केचिदाहः "सोडयमिषोरिव दीर्घदीर्घतरोडमिधाव्यापारः " इति, यच्च धनिकेनोक्तम्-"तात्पर्याव्यतिरेकाच्च व्यञ्जकत्वस्य न ध्वनिः । यावत्कार्यप्रसारित्वात् तात्पर्यं न तुलाधृतम् ।।" इति, तयोस्परि "शब्द- बुद्धिकर्मणां विरभ्यव्यापाराभावः" इति वादिभिरेव पात्नीयो दण्डः । सा. द. प. परिच्छेद प. 157

मानतं है । अतएव उनकी मान्यता में अन्तर्विरोध भी है । कविराज भाषायं मम्मट के ही तकं की पुनः प्रस्तुत करते हुये कहते हैं कि यदि सभी मर्थ अभिधा के द्वारा बीध्य माने जाये तो फिर " ब्राह्मण । पुत्रस्ते जातः" तथा " कन्या ते गर्भिणी " इत्यादि वाक्यो में व्यन्जित हर्ष और शोक आदि भी वाच्य मानने पढ़ेंगे जो कि कथमपि सम्भाव्य नहीं हैं। अतएव भट्टलील्लट की उपयुंक्त मान्यता निराधार है ।

प्रिप्तभा की व्यङ्ग्याये-सिक्षि मे अक्षम सिक्ष करके आचार्य विश्वनाय ने एक बार पुनः धनान्य-धनिक की मान्यता का पूर्व वायन करके अपने मोलिक तकं से उसे निर्मूल कर दिया है । आचार्य धनान्य ने पौरुषेय तथा अपौरुषेय सभी वाक्यों को कार्यपरक बताया है । क्योंकि ऐसा न होने पर उद्देश्यहीन वाक्य तो उन्मत्त व्यक्ति का प्रलाप ही हो जावेगा अतएव काव्यशब्दों को भी कार्यपरक होना चाहिये । काव्य-शब्दों का उद्देश्य है " निरितशयसुलास्वाद " इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं । प्रतिपाद्य है अतेता है और प्रतिपादक है वक्ता है की प्रवृत्ति का आपियक प्रयोजन निरितशय सुलास्वाद के अतिरिक्त अन्य कुछ न होने के कारण काव्य शब्दों का कार्य निरितशय सुलास्वाद ही माना जाना चाहिये। " यत्परः शब्दः स शब्दार्यः " के अनुसार शब्द जिस तात्पर्य का बोध कराने के लिये प्रयुक्त हो वही उस शब्द का अर्थ होता है । 1

आचार्य विश्वनाय पूर्वपिक्षयों के उपयुक्त सिद्धान्त पर प्रश्न चिन्ह रखते हैं कि यह " तत्परत्व " क्या वस्तु हैं । चूकि भ्यान्य भनिक ने " तत्परत्व " के आभार पर ही अपने सिद्धान्त की स्थापना की हैं। अत्यव कविराज सर्वप्रथम तत्परत्व का ही अर्थ पूर्वपिक्षयों से पूछते हैं । कविराज के अनुसार तत्परत्व के दो अर्थ हो सकते हैं एक तो तत्परत्व-तदयत्व, दूसरा तत्परत्व=तात्पर्या वृत्ति से बोभित होना । यदि पहला अर्थ ले तो तदयंत्व का अर्थ हुआ उस पद का मर्थ होना और इस प्रकार तत्परत्व का अर्थ व्यङ्ग्यार्थकत्व, भी हो सकता हैं । तदर्यत्व में यह

यत्पुनस्कत "पौरुषेयमपौरुषेय च वाक्य सर्वमेव कार्यपरम् , मतन्परत्वेडनुपादेयत्वादुन्मत्तवाक्यवत्, ततश्च काव्यशब्दानां निरतिशयसुखास्वादव्यतिरेकेण प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोः प्रवृत्त्यौपियक प्रयोजनानुपलब्भेनिरतिशयसुखास्वाद एव कार्यत्वेनावभार्यते । "यत्परः शब्दः स शब्दार्थः" इति न्यायात्" इति ।

सा. द. प. परिच्छेद पृ. 158

नहीं निश्चित होता है कि किस वृत्ति से वह अर्थ – बोभ होगा । अत्राप्त व्यञ्जना वृत्ति के द्वारा ग्रम्य अयं व्यङ्ग्यायं भी तदर्य हो सकता है । अत्राप्त प्रथम पक्ष में तो कोई विवाद का प्रश्न ही नहीं उठता । अब रही दूसरे पक्ष की बात तो कितराज पुनः एक प्रश्न करते हैं कि यह कीन सी तात्पयां वृत्ति हैं यिद यह अभिहितान्वयवादिसम्मत हैं तो इसके द्वारा किसी भी प्रकार व्यङ्ग्यार्थ का बोभ नहीं सम्भाव्य है क्योंकि इसका कार्य वाक्य स्थित पदों के परस्पर अन्वय तक ही सीमित हैं, यदि यह तात्पर्यवृत्ति आभिहितान्वयवादियों द्वारा स्वोकृत तात्पर्यवृत्ति से भिन्न मानी जाये, तब तो यह तात्पर्यवृत्ति व्यञ्जना ही हैं, नाममात्र में भेद हैं । 1

इस प्रकार आचार्य विश्वनाय ने अपने भौलिक तर्क से यह सिद्ध कर दिया है कि धनुष्णय धनिक की तात्पर्या वृत्ति न ही अभिहितान्वयवाद—सम्मत है और न ही परम्परागत वृत्ति है अपित व्युष्णना का ही अपरपर्याय है । वस्तुतः आचार्य धनिक ने तात्पर्या वृत्ति का अत्यिधक विस्तार करके उसे व्युष्णना की कीटि तक पहुचा दिया है । इस प्रकार तात्पर्या वृत्ति से व्युष्णना का भेद आचार्य ने सुस्पष्ट कर दिया। यदि आचार्य विश्वनाय धनुष्णय—धनिक सम्मत तात्पर्यावृत्ति को व्युष्णना से भिन्न परम्परागत वृत्ति माने तो पुनः एक समस्या उठ खडी होती है कि क्या तात्पर्यावृत्ति से विभावादि समर्ग बोध तथा रस प्रतीति एक ही समय मे साथ—साथ होगी ? किन्तु यह सम्भव नही है क्योंकि विभावादि—ससर्ग—बोध रस प्रतीति मे कारण है तथा रसप्रतीति कार्यस्प है । अतएव युगपद् प्रतीति मानने पर कारणकार्यभाव सम्बन्ध ही न रह पायेगा । भरतमृनि ने नाद्यशास्त्र मे उपुर्यक्त सिद्धान्त की पुष्टि के लिये

तत्र प्रष्टव्यम्-िकमिव तत्परत्व नामः तदर्यत्व वाः तात्पर्यवृत्त्या तद्बोधकत्व वा । आद्ये न विवादः व्यङ्ग्यत्वेडिप तदर्यतानपायात् जितीये तु-केय तात्पर्यांख्या वृत्तिः । अभिहितान्वयवादिभिरङ्गीकृताः तदन्या वा । आद्ये दत्तमेवोत्तरम् । जितीये तु नाममात्रे विवादः । तन्मतेडिप तुरीयवृत्तिसिद्धेः ।

सा. द. प. प. पृ. 159

" विभावानुभावव्योभगरिसयोगांद्रसिनिष्पत्तिः " कहा है । 1 इस प्रकार प्राचार्य विश्वनाय के अनुसार तात्पयावृत्ति कदापि व्यञ्जना का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती, यह सुनिश्चित है । लक्षणा में व्यञ्जना के अन्तर्भाव का निषेध करते हुये वे कहते हैं कि " गङ्गायाम् घोषः " इत्यादि स्थलों में तदस्य अर्थ का बोध कराने वालों लक्षणा शत्यपावनत्वस्य प्रयोजन की प्रतिति कराने में असमर्थ है । अत्रख व्यञ्जना को स्वीकार करना अनिवार्य है ।

आचार्य इस विषय का सक्षेप में ही प्रस्तुत करके वाच्यायं और व्यड्ग्यायं का भेद भी स्पष्ट करते हैं । कविराज क अनुसार बोझा, स्वरूप, संख्या, निमित्त, कार्य, प्रतीति, काल, आश्रय, विषय आदि की भिन्नता के कारण व्यड्ग्यार्थ वाच्यार्थ से भिन्न हैं । 2

वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ मे परस्पर भेद का सवंप्रयम आधार है बोद्धा । क्योंकि शब्दो का वाच्यार्थ तो वैयाकरणो को भी ज्ञात होता है किन्तु व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति सह्दयमात्र को ही होती है । यदि दोनो अर्थो मे भेद न होता तो फिर व्यङ्ग्यार्थ की नीरस एव शुष्क वैयाकरण भी समभ लेते।

द्वितीय आभार है स्वरूप-भेद । " भ्रम भार्मिक " इत्यादि उदाहरणों में वाच्यायं विभिरूप एवं व्यङ्ग्यार्थं निषेभरूप हैं। " निःशेष – च्युतचन्दन " में वाच्यार्थं निषेभरूप एवं व्यङ्ग्यार्थं विभिरूप हैं । तृतीय आभार है सख्या भेद । वाच्यार्थं सदैव एकरूप और नियत होता है जबकि व्यङ्ग्यार्थं अनेकरूप होता है जैसे " गतोडस्तमर्कः " इत्यादि में बोद्धा के भेद से व्यङ्ग्यार्थं परिवर्तित होता जाता है ।

नन्वस्तु युगपदेव तात्पर्यशक्त्या विभावादिससर्गस्य रसादेश्च प्रकाशनम् इति
चेत्, न । तयोर्हेतुफलभावाइ,गीकारात् । यदाह मुनिः – "विभावानुभावर्व्याभचारिसयोगाद्रसनिष्पत्तिः " इति । सहभावे च कृतः
सन्येतरविषाणयोरिव कार्यकारणभावः । पौर्वापर्यविपर्ययात् ।
सा. द. प. परिच्छेद पु. 159

बोङ्गस्वरूपसंख्यानिमित्तकार्यं प्रतीतिकालानाम् ।
 प्राष्ट्रयविषयादीनां भेदाद् भिन्नोडभिभेयतो व्यङ्ग्यः ।।
 सान्द्रग्यः ए. 159

चतुर्यं आधार निमित्त – भद है । वाच्यार्यं का निमित्त शब्दजानमात्र है परन्तु व्यङ्ग्यार्यं के लिये सह्दयत्व और प्रतिभानेमंल्य भी अपें अत है । पचम आधार प्रतीति – भेद है । वाच्यार्यं से शब्द-बोध होता है जबिक व्यङ्ग्यार्यं चमत्कारमय होता है । षष्ठ आधार काल-भेद है क्योंकि वाच्यार्यं प्रतीति के पश्चात् व्यङ्ग्यार्थं की प्रतीति होती है । सप्तम आधार आश्रय-भद है । वाच्य केवल शब्दाश्रित होता है । जबिक व्यङ्ग्य शब्द में, शब्द के किसी एक अश में अर्थ, वर्ण एवं रचना में भी हो सकता है । अन्तिम आधार विषय – भेद हैं। "कस्य वा न भवित रोषो" इत्यादि पद्य में वाच्यार्थं का विषय सखी और व्यङ्ग्यार्थं का विषय उसका प्रति, सपत्नी जन एवं सह्दय इत्यादि अनेकी है।

कविराज ने वाच्यायं और व्यङ्ग्यायं के जो भेदक लक्षण प्रस्तुत किये हैं, सम्भवतः उनका आधार आचायं आनन्दवर्धन एव मम्मट ही है। उदाहरणार्य वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ में प्रथम भेद हैं बोद्धा का जो कि आनन्दवर्धन की निम्न पिक्तयों पर आधारित है।

> शब्दार्यशासनज्ञानमोत्रेणैव न वेद्यते । वेद्यते स तु काव्यार्यतत्वज्ञरेव केवलम् ।। 1

शेष सभी भेदों का आधार भी आनन्दवर्धन एवं आचार्य मम्मद है । 2

<sup>1. ¥4. 9. 3. 9. 157</sup> 

<sup>2.</sup> अपि च वाच्योडर्यः सर्वान् प्रतिपत्तृन् प्रति एकस्प एवेति नियतोडसी । न हि गतोडस्तमकः इत्यादौ वाच्योडर्यः क्विचदन्यया भवित प्रतीयमानस्तु तत्तत्प्रकरणवक्तृप्रतिपत्त्रादिविशेषसहायतया नानात्व भजते । .... पूर्वपश्चाद्भावेन प्रतीते : कालस्य शब्दाष्ट्रयत्वेन शब्द — तदेकदेश — तदर्थवर्ण—सघटनाष्ट्रयत्वेन च आष्ट्रयस्य, शब्दानुशासनज्ञानेन प्रकरणादिसहायप्रतिभानेर्मत्यसहितेन तेन चावगम इति निमित्तस्य, बोळ्मात्र विद्यभव्यपदेशयोः प्रतीतिमात्रचमत्कृत्योश्च करणात् कायंस्य, गतोडस्तमकं इत्यादौ .... सख्यायाः कस्य वा न भवित .... इत्यादौ सखीतत्कान्तादिगतत्वेन विषयस्य च भेदेडपि यद्यंकत्व तत्क्वचिदिप् नीलपीतादौ भेदो न स्यात् ।

का.प्र.प.उ.पृ. 258, 69-61

रमादि को प्रतीति तो व्यक्तिना के बिना हो ही नहीं सकती इस सिद्धान्त की पुष्टि के लिये इस कारिका को उद्भृत करते हैं –

> प्रागमत्त्वाद्रसादेनों बाधिक लक्षणामिषे । किंच मुख्यायंबाधस्य विरहादिष लक्षणा ।। 1

लक्षणा और अभिभा पूर्व सिद्ध अयों का बोभ कराती है किन्तृ रस का मत्व पूर्वासद्ध नहीं है, अतरव अभिभा, लक्षणा रस प्रतिति में सक्षम नहीं हैं । रसनात्मक व्यापार से भिन्न रस पद का प्रतिपाद्य कोई पदार्थ प्रमाणीमद्ध नहीं हैं जिसे लक्षणा और अभिभा बोभित कर सके । इसके अतिरिक्त रसप्रतीति के स्थल में मुख्यार्थ-बाभ तो होता नहीं अतरव लक्षणा निरवकाश हैं । काव्यप्रकाशकार की ये पिक्तयां द्रष्टव्य हैं –

"वाचकानामयांपक्षा, व्यञ्जकानां तु न तदपंक्षत्वम्"

प्रयांत् प्रामिभा, लक्षणा दोनो संकेतित प्रयों की प्रपेक्षा रखतो है, व्यन्जकों को उनकी प्रपेक्षा नहीं होती । इस प्रकार प्रामिभा के द्वारा रस — बोभ इसी कारण नहीं हो पाता क्योंकि रस के व्यञ्जक पदो का सङ्केत उस रस में नहीं होता । पुनः लक्षणा द्वारा प्रयं — प्रतीति में तीन परमावश्यक हेतु भी है जिनके न होने पर लक्षणा नहीं हो सकती और पूर्वि रस — बोभ में लक्षणा के तीनो हेतु रहते नहीं है अतरव लक्षणा रस — प्रतीति में समर्थ नहीं है ।

लक्षणा का प्रवेश तो वही हो सकता है जहां "गड्गायां घाषः " इत्यादि प्रयोगो मे पदो का अन्वय अनुपपन्न ,होने के कारण बाधित हो जाय जैसा कि न्याय कुसुमक्रजलि मे उदयनाचार्य ने भी लिखा है –

श्रुतान्वयादनाकाङ् क्षा न वाक्य ह्यन्यदिच्छति । पदार्यान्वयवैभुयोत्तदाक्षिप्तेन सङ् गतिः ।। 2

times repres street compa manual street repres require streets streets streets street street compa street compa street compa street compa streets street compa streets street compa streets street compa streets stree

<sup>1.</sup> सा. द. प. पू. 161

क्यादावुपात्तशब्दार्थानां बुभूषन्ने वान्वयोडनुपपत्तया बाभ्यते तत्रैव हि लक्षणायाः प्रवेशः । यदुस्त न्यायक्स्माम्जलावुदयनाचार्यः -

सा. द. प. परि. पृ. 161

साक्षान् श्रुन पदों के अन्वय से निराकाइ, क्ष होने पर वाक्य फिर और कुछ नहीं चाहता। अर्थान् यदि वाक्य में स्थित पदों के अर्थों का परस्पर अन्वय होंकर वाक्यायं बोध हो जायें तो फिर उस वाक्य में किसी अन्य अर्थ की आकाइ, का नहीं रहतीं। पदार्थों के अन्वय का बाध होने पर ही अन्य अर्थ है शक्यायं से सम्बद्ध अर्थ है का आक्षेप करके सगति है अन्वय है होती है, अथात् अन्वयानुपपात्त होंने पर ही लक्षणा होती हैं। उदाहरणार्थं निम्न पद्य इष्टव्य हैं —

श्न्य वासगृह विलोक्य शयनादुत्याय किन्यिच्छने . निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिर निर्वण्यं पत्युर्मुखम् । बिश्रब्भे परिचुम्ब्यः जातपुलकामालोक्य गण्डस्यलीम् . लञ्जानममुखी प्रियेण हसता बाला चिर चुम्बता ।।

स्पष्ट है कि इस उदाहरण में रसप्रतीति तो हो रही है किन्तु मुख्यार्थ बाध का अवसर न होने के कारण लक्षणा नही है । इस प्रकार रस प्रतीति लक्षणा द्वारा क्यमपि सम्भाव्य नहीं है ।

आचार्य लक्षणा के कार्य क्षेत्र की सीमा को और भी स्पष्ट करते हैं कहते हैं कि यदि " गड़्गायां घोषः " मे प्रयोजन को भी लक्ष्य मान लिया जाय तो तट को गड़्गा पद का मुख्यार्थ मानना पड़ेगा और उसं अन्वय मे बाधित मानना पड़ेगा । किन्तु उपर्युक्त उदाहरण इ गड़्गायां घोषः इ मे न ही गड़्गा पद का मुख्यार्थ तट है न ही वहां मुख्यार्थ—बाध है । यदि कोई कहे कि प्रयोजनवती लक्षणा किसी प्रयोजन के कारण ही होती है और इन शैत्यपावनत्वादि प्रयोजन को भी लक्ष्य माने तो इसका कोई अन्य प्रयोजन और फिर उस प्रयोजन का कोई अन्य और इस तरह अनवस्था दोष हो जायेगा । इसिलये यह मानना उधित नहीं है कि प्रयोजन की प्रतीति लक्षणा हारा होती है । 1

यहां पर प्रयोजनाविशिष्ट लक्षणा भी नहीं मानी जा सकती है क्योंकि मोमांसक और नैयायिकों के अनुसार ज्ञान का विषय और फल भिन्न-भिन्न

न पुनः "शून्यवासगृहम्" इत्यादौ मुख्यार्यबाधः । यदि च "गङ् गायौ
घोषः" इत्यादौ प्रयोजन लक्ष्य स्यात्, तीरस्य मुख्यार्यत्व बाधितत्व च
स्यात् । तस्यापि च लक्ष्यतया प्रयोजनान्तर, तस्यापि
प्रयोजनान्तरमित्यनवस्यापातः ।

सा.द.प. परि.पृ. 162

होता है। इसलियं लक्षणा विषयक ज्ञान का विषय तट तथा रेत्यपावनत्वादि प्रयोजन की प्रतीति रूप फल भिन्न-भिन्न है। अतरव लक्षणा प्रयोजन की प्रतीत कराने में असमयं है । 1

उपुर्युक्त लक्षणा विषयक विवेचन आचार्य विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट की हो सरणि पर किया है तथा जो-जो तर्क मम्मट ने दिये हैं. उन्हीं तकीं का पुनरुखेख किया है ।

कविराज विश्वनाथ के अनुसार व्यङ्ग्य रसादि का बोध कराने में अनुमान सक्षम नहीं हैं, क्योंकि व्यङ्ग्य अर्थ की अनुमेय सिद्ध करने के लिये जो हेतु दिये जाते हैं, वे वस्तुतः हेत्वाभास है, तथा हेतु के असत् होने के कारण रसादि की प्रतीति स्मृति भी नहीं मानी जा सकती । 2

कविराज ने पूर्वपक्षी के रूप में महिमभट्ट के मत की प्रस्तुत करके अपनी खण्डनात्मक युक्तियों से स्वमत का स्थापन करके रस की अनुमान प्रक्रिया से अलभ्य सिद्ध किया है ।

महिममट्ट के अनुसार जो विभावादिकों के द्वारा रस-प्रतीति -हांती है वह अनुमान के द्वारा ही सम्भाव्य है । रसादि की प्रतीति में विभावानुभाव व्यभिचारी सापन है । इस प्रकार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी क्रमशः कारण, कार्य और सहाकारी होकर उनका अनुमान कराते हुयं ही रस का निष्पादन करते है । अनुमान के द्वारा प्रतीयमान वे विभावादिक आस्वादपदवी को प्राप्त होते हुये " रस- रूप " हो जाते है ।

न चापि प्रयोजनिविशिष्ट एव तीरे लक्षणा । विषयप्रयोजनयोर्युगपत्प्रतीत्य-नभ्युपगमात् । नीलादिसवेदनानन्तरमेव हि ज्ञातताया अनुव्यवसायस्य वा सम्भवः ।

सा. द. प. परि. पृ. 162

नानुमान रसादीनां व्यङ्ग्यानां बोधनक्षमम् ।
 आभासत्वेन हेत्नां स्मृतिर्न च रसादिधीः ।।

सा. द. प. परि. पृ. 162-63

इस प्रकार कारणांद की प्रतीति, रत्यांद का अनुमान और तत्पश्चान् रस निर्धाल होती है, इस प्रकार यहां पर भी पीवांपय कुम अवश्य हैं किन्तु शींप्रता के कारण दिखाई नहीं पड़ता, अतएव अलक्यक्रमव्यड् ग्य कहा गया है । चूकि विभावांदि – प्रतीति और रस प्रतीति में क्रम है, अतएव विभावांदि – प्रतीति साधन तथा रस-प्रतीति साध्य हुई और चूकि साधन ६ हेतु है की सहायता से साध्य का ज्ञान अनुमान के द्वारा ही हाता है अतएव यह रस -प्रतीति भी अनुमान के द्वारा ही गांदिय । 1

महिमभट्ट की उपयुंक्त भारणा के सन्दर्भ में कविराज ने दो प्रश्न चिन्ह रखे हैं – %1% क्या महिमभट्ट का तात्पर्य हैं कि काव्य में वर्णित अथवा अभिनय में प्रदर्शित विभावादि के द्वारा रामादिगत रत्यादि का ज्ञान ही रस रूप में अभिहित होता हैं अथवा रस से व्यक्तिविवेककार का तात्पर्य उस स्वप्रकाशानन्द रस से हैं जो काव्य नाटक द्वारा समर्पित विभावादि के द्वारा सहृदयों के हृदय में भावित हो ।

ग्रन्थकार बड़े ही विश्वस्तपूर्ण ढग से उपर्युक्त दोनो विकल्पो का मृल्यांकन करते हुये कहते हैं कि यदि पहला विकल्प स्वीकार करे तो कोई विशेष विरोध नहीं किन्तु इतना अवश्य हैं कि ध्वनिवादी के अनुसार रामादिगतरित का ज्ञान ही रस नहीं हैं अत्रख्य रस अनुमानगम्य सिद्ध नहीं हो सकता । दूसरे विकल्प को मानने पर तो व्याप्ति ही नहीं बनतीं । सामाजिक के हृदय में भावित स्वप्रकाशानन्दस्वरूप रस को यदि अनुमान का विषय मान लेगे तो हेतु ही नहीं बनेगा अपितु हेत्वाभास ही हैं । अर्थात् राम और सीता की चेष्टाओं से हमें यह अनुमान हो जाता है कि " राम सीता में अनुरक्त हैं " किन्तु रामादिगत रत्यादिज्ञान ही रस नहीं हैं अपितु सह्दयों के हृदय में स्थित रत्यादि का जो अलोकिक आनन्द के रूप में परिणाम होता है वहीं रस हैं । इस प्रकार यहां पर अनुमान प्रक्रिया

व्यक्तिविवेककारेण हि—"यापि विभावादिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः सानुमान एवान्तर्भवितुमर्दिति । विभावानुभावव्यभिचारिप्रतीतिर्दि रसादिप्रतीतेः साधनिमध्यते । ते हि रत्यादीनां भावानां कारणकार्यसहकारिभ्रतास्तान — नुमापयन्त एव रसादीन्निष्पादयन्ति । त एव प्रतीयमाना आस्वादपदवी गताः सन्तो रसा उच्यन्त इति अवश्यभावी तत्प्रतीतिक्रमः । केवलमाशुभावितया न लक्ष्यते यतोडयमद्याप्यभिव्यक्तिक्रमः । "

सा. द. प. परि. पृ. 163

#### का काई अवकाश नहीं है । 1

कविराज अभी इतने से ही सन्तुष्ट नहीं है. अपितु पुनः महिमभट्ट के मत का प्रस्तुत करके उसके खण्डन के लिये कटिबल्ल हैं।

महिमभट्ट के अनुसार स्वप्रकाशानन्वरूप रस में व्याप्त इस प्रकार है – जहां – जहां इस प्रकार के विभाव, अनुभाव, संवारी भावों का अभिनय या कथन होता है, वहां – वहां श्रृगारादि रसों का आविभाव होता है। अर्थात् यहां पर व्याप्ति और पक्षधर्मता दोनों हो सुग्रह है। अर्थात् यहां पर व्याप्ति और पक्षधर्मता दोनों हो सुग्रह है। अवायं महिमभट्ट की यह भी मान्यता है कि व्यञ्जनावादी जिस सामग्रों » विभावादि है को दूसरे अर्थ की अभिव्यक्ति का कारण मानते हैं उसी को वे अनुमितिपक्ष में गमक अर्थात् अनुमिति का साधक मानते हैं। 3

जो मिहमभट्ट ने व्याप्ति बनाई है अर्यात् जहां — जहां विभावादिको का वर्णन होता है, वहां — वहां रसो का आविभाव होता है इसमे भ्वनिवादियों को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि अन्वय — व्यतिरेक से भ्वनिवादी भी यही मानते हैं कि जहां — जहां विभावादि का वर्णन होता है वहां — वहां रस प्रतीति भी होती है । किन्तु रस—प्रतीति उस

सा. द. प. प्ररि. पृ. 163

सा. द. प. परि. पृ. 164

सा.द.प. परि. पृ. 164

<sup>1.</sup> तत्र प्रष्टव्यम् कि शब्दाभिनयसमर्पितविभावादिप्रत्ययानुमितरामादिगतरागादि — ज्ञानमेव रसत्वनाभिमत भवतः तद्भावनया भावुकैर्भाव्यमानः स्वप्रकाशानन्दो वा । आद्ये न विवादः । किन्तु रामादिगतरागादिज्ञान रससज्ञया नोच्यतेऽस्माभिः इत्येव विशेषः । द्वितीयस्तु व्याप्तिग्रहणाभावाञ्चेतोराभासतयाऽसिद्ध एव ।

यच्चोक्त तेनैव - " यत्र यत्रैवविधानां विभावानुभावसात्त्विकसचारिणा - मिध्यानमिधनयो वा तत्र तत्र त्रृड्गारादिरसाविधांवः " इति सुग्रहैव व्याप्तिः पक्षधमंता च ।

यायान्तराभिव्यक्तौ वः सामग्रीष्टा निबन्धनम् ।
 सैवानुमितिपक्षे नो गमकत्वेन समता ।।

स्प म मान्य नहीं है, जिस स्प में अनुमितिवादियों को मान्य है। में अनुमितिवादियों के अनुसार प्रतीति हैं रसादि विषयक बोध, किन्तु आस्वाद्य स्प रस नहीं । ध्वनिवादियों की यह मान्यता है कि निरन्तर आनन्द के अतिशय से युक्त, अपने ही प्रकाशमात्र में विश्रान्त प्रतीति "रस" है, वहीं सहदयों द्वारा अनुभूत होता है। अनुमितिवादियों के अनुसार रस-प्रतीति का जो स्वस्प हैं उसमें निरन्तर आनन्दातिशय तथा स्वप्रकाशकत्व कैसे सम्भव है इस प्रकार अनुमान से ज्ञात रसविषयक प्रतीति और प्रत्यक्ष अनुभूत रस-प्रतीति में पर्याप्त भेद हैं।

स्विराज से अनुमितिवादियो द्वारा मान्य "विभावादिप्रतीतिमत्त्वात्" हेतु स्वीकार्य नही है, क्योंकि रसादिविषयक प्रतीति और रसादिस्प मे प्रतीति—भेद है । उस प्रकार की अनुमिति में आस्वाद्यत्व का कोई स्थान ही नही है । यहां पर हेतु है "विभावादिप्रतीतिमत्त्वात्" तथा साध्य है "स्वप्रकाशानन्दरूपरस" जबकि सिद्ध हो रही है रसादि विषयक प्रतीति अतस्व यह शुद्ध हेतु नही अपितु हेत्वाभास है । जहां जो सिद्ध करना अभीष्ट हो, उससे भिन्न वस्तु को सिद्ध करने के कारण हेतु मे आभासत्व हो जाता है अर्थात वह हेतु हेत्वाभास कहलाते हैं। 2

उपर्युक्त हेतु "विभावादिमत्त्वात्" मे एक दोष यह भी हैं कि शुष्क मीमासक और वैयाकरण आदि को भी विभावादि प्रतीति होती हैं परन्तु रसस्वरूप की प्रतीति नहीं होती अर्थात् वे रस का आस्वादन नहीं कर पाते । अर्थात् मीमांसक आदि भी तो विभावादिकों के द्वारा राम, सीतागत अनुराग का अनुमान तो कर लेते हैं, किन्तु उसका आस्वादन नहीं कर पाते, अतरव यह हेतु व्यभिचारी हैं और "विभावादिप्रतीतिमत्त्वात्" और "रसादिप्रतीतिमान" में व्याप्ति नहीं बनती ।

आचार्य महिमभट्ट ने जो यह कहा कि व्युम्जनावादियों के

<sup>• --</sup> स्टार्गा यो य विस्त्या । य देशविस्मा गरीविस्मावासक्वेयममस्यापिकायः ।

<sup>1-</sup> इदर्माप नो न विरुद्धम्। न हेय्वविधा प्रतीतिरास्वाद्यत्वेनास्मानम्मिमाता। - सा. द. प. परि. प्र. 164

तेनात्र मिषार्थायिषितादर्यांदर्यान्तरस्य साधनाञ्जेतोराभासता ।
 सा. द. प. परि. पु. 164

प्रनुमार जिस सामग्री का अर्थान्तर की प्रतीति में निबन्धन होता है उमी का अनुमित पक्ष में गमक कहा जाता है , किवराज के अनुसार यह भी अनुचित है, क्योंकि विभावादि की प्रतीति के साथ अनुमान कैसे हो सकता है विभावादि व्यन्जक तो हो सकते है , क्योंकि वह स्वय को प्रकाशित करता हुमा व्यङ्ग्य को भी प्रकाशित करता है। किन्तु व्यङ्ग्यायं की प्रतीति मह्दयों की हो होतो है। अतथव वाच्यायं के पश्चात् व्यङ्ग्यायं की प्रतीति मितप्रमग नहीं कही जा सकती। अतथव व्यन्जनावादियों के अनुसार विभावादि के साथ रस-प्रतीति सर्वया उपयुक्त है, किन्तु अनुमितिवादियों के अनुसार ऐसा होने पर हेत्वाभास हो जाता है। अतः रस अनुमेय नहीं है, अपितु व्यङ्ग्य हैं।

व्यक्तिविवेककार ने वस्तुरूप और अलकाररूप व्यङ्ग्य को भी अनुमानगम्य माना है और इनके उदाहरणस्वरूप दो पद्म उदृभृत किये हैं ।

सर्वप्रथम वस्तुभ्वनि का उदाहरण द्रष्टव्य हैं --

प्रस्तुत पद्य मे भी अनुमान हैं । जैसे - "पर्वतो वह्निमान भूमवत्त्वात्" इस अनुमान मे पक्षसत्व सपक्षसत्त्व और विपक्षव्यावृत्ति यह तीनो भमों से युक्त हेतु अनुमापक होता है उसी प्रकार प्रस्तुत पद्य मे सहृदय पुरुष अनुमाता है । भामिक पुरुष पक्ष है, गोदावरी नदी के तट पर भ्रमण न करना साभ्य है। कृत्ते की निवृत्ति के कारण भ्रमण मे विश्वस्तता सं भोरसीम्बन्भत्व प्रतीत होता है। अर्थात् भीरूपुरुष ही कृत्ते से डरते है, क्यांक भामिक कभी कृत्ते से भयभीत रहता था, अत्रख भामिक भीरू है। इसलिये "भीरुभ्रमण" रूप हेतु सिहयुक्त गोदावरी के तट पर भ्रमण-निषेभ का अनुमापक है। 1

<sup>1- &</sup>quot;भम भीमाम - इत्यादौ गृहे श्वनिवृत्त्या विहित भ्रमण गोदावरीतीरे सिहोपलब्भेरभ्रमणमनुमापयति" ।

<sup>-</sup> सा. द. प. परि. पृ. 165-66

अय अलकारध्विन का उदाहरण द्रष्टव्य है --

जलकेलिनरलकरतत्ममुक्तपुनः विहितराधिकावदनः । जगदवतु काकयूनोविषटनसघटनकौतुकी कृष्णः ।।

जलक्रीडा के समय श्रीकृष्ण राधिका के मुख को बार-बार ढकते हुये और मुक्त करते हुये, चक्रवाक युगल के सयोग और वियोग में आनन्द लंने वाले श्री कृष्ण जगत की रक्षा करें । यहां पर रूपक अलकार शब्दतः कथित नहीं हैं, अपितु व्यड्ग्य हैं । क्योंकि राधा के मुख पर चन्द्र का अभेद आरोप होने पर ही मुख्कपी चन्द्र के ढकने से मुख्कपी चन्द्र का सयोग और मुक्त होने पर वियोग सम्भव हैं ।

महिमभट्ट के अनुसार पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षव्यावृत्ति इन तीनो भर्मो से युक्त लिंग द्वारा लिंगी का अनुमान होता है, तथा वाच्यार्थ से असम्बद्ध अर्थ की प्रतीति तो हो ही नहीं सकती, अन्यथा अतिप्रसग हो जाये । इसलिये बोभ्य और बोभक अर्थो में कोई सम्बन्ध अवश्य होना चाहिये । इस प्रकार बोभक अर्थ लिंड्ग है तथा बोभ्य लिंड्गी है । बोभक अर्थ का पक्षसत्त्व सिद्ध है । सपक्षसत्त्व और विपक्षव्यावृत्ति भी यद्यपि कहे नहीं गये हैं, किन्तु सामर्थ्य से जान लेना चाहिये । इस प्रकार वाच्यार्थ स्प लिंड्ग से प्रतीयमान अर्थस्प लिंड्गी की प्रतीति अनुमान ही है । ।

कविराज ने उपर्युक्त मत का खण्डन आचार्य मम्मट की ही सरिण पर किया है । विश्वनाय ने भी "भ्रम भार्मिक" पद्म में सिहोपलिब्ध हेत्

<sup>1-</sup> इत्यादौ च स्पक्तालकारादयोडनुमेया एव । तयाहि-अनुमान नाम पक्षसत्त्वसपक्षसत्त्वविपक्षव्यावृत्तत्विविशिष्टाल्लिङ् गाल्लिङ् गाने ज्ञानम् । ततश्च वाच्यादसबद्धोऽर्यस्तावन्न प्रतीयते । अन्ययातिप्रसङ् गः स्यात्, इति बोध्यबोधकयोरर्ययोः कश्चित्सबन्धोऽस्त्येव । ततश्च बोधकोऽर्यो लिङ् गम् , बोध्यश्च लिङ् गी । बोधकस्य चार्यस्य पक्षसत्त्व निबद्धमेव । सपक्षसत्त्वविपक्षव्यावृत्तवे अनिबद्धे अपि सामर्थ्यादवसेये । तस्मादत्र यद्वाच्यायालिलङ् गस्पाल्लिङ् गनो व्यङ् ग्यार्यस्यावगमस्तदनुमान एव पर्यवस्यति । — सा. द. प. परि. पृ. 165

की अनैकान्तिक, आंसद्ध और विरुद्ध सिद्ध किया है जिसका कि आचाय मम्मट ने बड़े ही विस्तार पूर्वक काव्य-प्रकाश में विवेचन किया है ।

कविराज ने सक्षेप में ही इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया है कि वस्तुभ्वान में क्यमिप अनुमान प्रमाण समर्थ नहीं है । विश्वनाय कहते हैं कि यहां पर महिमभद्द ने भीरभ्रमण "हेतु" माना है तथा गोदावरीतट पर भ्रमणाभाव साध्य माना है, किन्तु यह हतु अनैकान्तिक है क्योंकि यदि भयावह स्थान पर भीर का कभी भ्रमण होता ही न हो तब तो भीरभ्रमण होने के कारण गादावरीतट पर भीर भामिक के भ्रमण का अभाव सिद्ध हो सकता है, किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं होता क्योंकि एसा देखा गया है कि कभी गुरु अथवा स्वामी की आज्ञा अथवा प्रिय के अनुराग में भीर पुरुष का भ्रमण भयावह स्थानो पर भी होता है । इसलिये उक्त हतु हत्वाभास है । यदि यह कहा जाये कि क्योंकि स्वेच्छ्या भीर ऐसं स्थानों में कभी नहीं जाता, अतः हम उसका अनुमान करेगे तो भी उचित नहीं है क्योंकि यहां पर सूचना देने वाली एक पुरुचली है और उसके वचन की प्रमाणिकता में सन्देह होने के कारण उक्त हेतु असिद्ध भी है ।2

अलकार भ्विन की अनुमेयता का खण्डन करते हुये आचार्य कहते हैं —— पहले जो मिहमभद्द ने अलकारभ्विन के स्थल मे अनुमान प्रक्रिया लगाई हैं वहां यह कोई आवश्यक नहीं कि चक्रवाक—युगल के सयोग और वियोग का कारण चन्द्रमा ही हो, क्योंकि उनके सयोग वियोग का कारण किसी बहेलिया अथवा शिक्तशाली पशु का संत्रास भी हो सकता है, इसलिये यह हेतु भी अनैकान्तिक हैं।

यदि इस प्रकार से अनुमान प्रक्रिया घटित की जाये कि "इस प्रकार के अर्थ इस प्रकार के अर्थ का बोधक है इस प्रकार के अर्थ होने

<sup>1-</sup> तथा ह्यत्र "भम धीम्मम - इत्यादी गृहे रविनवृत्त्या भ्रमण गांदावरीतीर सिहोपलब्धेरभ्रमणमनुमापयित" इति यद्वस्तव्य तत्रानैकान्तिको हेतुः । भीरोरिप गुरोः प्रभोवी निदेशेन प्रियानुरागेण वा गमनस्य सम्भवात ।

सा. द. प. परि. पृ. 165-66
 प्रचल्या वचन प्रामाणिक न वेति सदिग्धासिद्धश्च ।

<sup>-</sup> सा. द. प. परि. पू. 166

से यदि वैसा अर्थ न होता अर्थात् बोधक अर्थ ऐसा न होता तो इस प्रकार अर्थ भी न होता । ऐसे स्थलो पर अनिष्ट अर्थ भी लिया जा मकता हैं क्योंकि यहां हेतु है "एवंविधार्यंत्वात्" उसके शब्द ऐसे नही जो किसी विशेष वस्तु का विशेष रूप से निदंश कर सके, सामान्यतः सभी और उसे घटित किया जा सकता है अतः यहां भी हेत्वाभास हो जावेगा । इस प्रकार अलकार ध्विन का बोध कराने के लिये व्यक्त्वना ही अनिवार्य हैं अनुमान नहीं । 1

इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देकर आचार्य पुनः इसे और स्पष्ट करते हैं ।

> वृष्टि हे प्रतिविधिनि । क्षणिमहाप्यस्मव्गृहे वास्यसि , प्रायेणस्य शिशोः पिता न विरसाः कौपीरपः पास्यति । एकाकिन्यपि यामि सत्वरिमतः स्त्रोतस्तमालाकुलम् नीरन्भ्रास्तनुमालिखन्तु जरठच्छेवा नलग्रन्ययः ।।

यह एक नायिका का कथन है, जो उपपति से मिलने के लिये जाना चाहती हैं । सम्मोग के प्रसंग में स्तनो पर नखक्षत आदि की िं एपाने के लिये अपनी संखी से इस प्रकार कह रही हैं --

हे पड़ोसिन । क्षण भर को मेरे इस घर पर भी दृष्टि रखना । इस शिशु का पिता कुए का विरस पानी नहीं पियेगा । अतः अकलो ही जाऊगी, शीघ्रता से लौट्गी, भले ही स्त्रोत के निकट उठे हुये नल के तनो से शरीर पर क्षत हो जाये ।

प्रस्तुत पद्म मे अनुमानवादियों की दृष्टि में "एकाकी गमन" और "नलग्रान्थियों" से पड़े हुये क्षत के कथन के द्वारा उपपति से उपभोग का अनुमान होता है । यहां पर भी आचार्य विश्वनाथ के अनुसार पूर्व

<sup>1- &</sup>quot;एविष्णोर्ड्य एविष्णार्यकोषक एविष्णार्यत्वात्, यन्नैव तन्नैवम्" इत्यनुमानेङप्यामासमानयोगक्षेमो हेतुः । "एविष्णार्यत्वात्" इति हेतुना एविष्णानिष्टसापनस्याप्युपपत्तेः ।

<sup>-</sup> सा. द. प. परि. पृ. 166-67

पद्यों की भारत हत् अनेकान्तिक है, चूकि श्लोक में पति के प्रेम के कारण अकेले आने की बात कही गई हैं और किसी पतिव्रता स्त्री के लिय यह असम्भव नहीं हैं। अतः उपपति से उपभाग का अनुमान इस पद्य में सम्भव नहीं हैं।

आचार्य विश्वनाथ एक और उदाहरण देकर व्यङ्ग्यार्थ का व्यङ्ग्यत्व सिद्ध करने के लिये अनुप्रितिवाद का प्रबल युक्तिपूर्वक खण्डन करते हैं ——

> निः शष्युत्यदन स्तनतट निर्म्रष्टरागोङभरो नेत्रं दूरमनजने पुलिकता तन्त्री तवेय तनुः । मिय्यावादिनि दृति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे, वापी स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम् ।।

प्रस्तुत पद्य में एक नायिका का दूती के प्रति कथन है --

कविराज इस पद्म के सन्दर्भ में अनुमितिवादियों से यह प्रृठते हैं कि यदि यहां पर दूती का नायक के साथ सम्भोग अनुमित होता है तो \$1 ई क्या नायिका की यह उक्ति स्वय दूती की रितक्रीड़ा का अनुमान कराती है । \$2 ई अथवा वहां पर स्थित अन्य जन दूती की रित क्रीड़ा का अनुमान कर रहे हैं। \$3 ई अथवा सहृदय जन दूती की रित क्रीड़ा का अनुमान कर रहे हैं।

प्रथम विकल्प में अनुमान का कोई प्रश्न ही नहीं हैं. क्योंकि दूती प्रत्यक्ष ही स्वय उसके साथ सम्भोग करके आई हैं । द्वितीय विकल्प में अन्य जनों के द्वारा चन्दन च्यवनादि का कारण वापी—स्नान मान लेना भी स्वभाविक हैं । तृतीय विकल्प के विषय में सह्दयों के अनुमान के विषय में सन्देह हैं। वस्तुतः वापी—स्नान से चन्दन—च्यवनादि सम्भव हैं यह

<sup>1-</sup> तथा "दृष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणिमहाप्यस्मद्गृहे" - इत्यादौ नलग्रन्थीनां तन्तिखनम् एकािकतया च स्त्रोतोगमनम् तस्याः परकामुकोपभोगस्य । लिङ्ग्गनो लिङ्ग्गिमत्युच्यते । तच्चात्रवािभहितेन स्वकान्तस्नेहेनािप सम्भवतीत्यनैकािन्तको हेतः ।

<sup>-</sup> सा. द. प. परि. पृ. 167

उपमाग के कार्य कैसे माने जा सकते हैं। अतरव मात्र कामुकोपभीग में प्रीत नियत न होने के कारण अनुमापक और व्योप्तग्राहक नहीं हो सकते । किन्तु जहां उस प्रकार व्यङ्ग्य अभिप्रंत नहीं है, केवल यही अभिप्राय है कि "त् नहाने चली गई थी, उसके पास नहीं" यहां व्योभियार होगा । इस प्रकार के शब्दों से सब स्थलों पर ऐसा ही अर्थ बोधित हो, यह नियम तो है नहीं अतरव व्याप्ति नहीं बनेगी । 1

यदि कोई यह कहे कि वक्ता की अवस्था अथवा उसके स्व-भइ गिमा से यह अनुमान किया जा सकता है कि यदि इस अवस्था में ऐसे शब्द कहे जाये तो इस प्रकार का सम्भोग रूप अर्थ अनुमिति होता है, तो इस प्रकार का सम्भोग रूप अर्थ अनुमिति होता है, तो यह भी युक्तियुक्त नहीं है। क्योंकि सदैव इस प्रकार की व्याप्ति नहीं बन सकतों। 2

भ्वनिमार्गानुयायियों के अनुसार इस पद्म में "अभ्रम" पद व्यञ्जक हैं जिससे व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति होती हैं । चूकि नायक अभ्रम हैं इसलिये अवश्य ही उसने दूती के साथ रित क्रीडा की होगी किन्तु अनुमानवादी को तो "अभ्रमत्व" का प्रमाण चाहिये अन्यथा हेतु सन्दिग्भ होने के कारण असिद्ध होगा। अतएव अभ्रमत्व से अनुमान नहीं हो सकता।

<sup>1-</sup> यच्च निः शेषच्युतचन्दनम् - इत्यादौ इत्यास्तत्कामुकोपभोगोडनुमीयते, तित्क प्रतिपाद्यया दृत्या, तत्कालसनिहितैर्वान्यैः, तत्काव्यार्यभावनया वा सह्दयैः । आद्योर्निवादः । तृतीये तु तथाविभाभिप्रायविरहस्यले व्यभिचारः ।

सा. द. प. परि. पृ. 167-68
 २- , नन् वस्त्राधवस्थासहकृतत्वेन विशेष्यो हेतुरिति न वाच्यम् । एवविभव्याप्त्यनुसभानस्याभावात् ।

सा. द. प. परि. पृ. 168
 क्यैवविधानां कविप्रतिधामात्रजन्मनां प्रमाण्यानावश्यकत्वेन सिंदग्धासिद्धत्व हेतोः । व्यक्तिवादिना चाधमपदसहायानामेवैषां पदार्यानां व्यन्जकत्वमुक्तम् । तेन च तत्कान्तस्याधमत्व प्रामाणिक न वेति -क्यमनुमानम् ।

<sup>-</sup> सा. द. प. परि. पू. 168

उपयुंक्त विवचन सं यह निश्चित है कि अनुमान से व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती, और जब अनुमान ही व्यङ्ग्यार्थावबोध में सक्षम नहीं है तो अयोपीत्त का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अयोपीत्त भी व्यापितज्ञान का आश्रय करक हो प्रवृत्त होती है, व्यभिचरित और सिन्दम्ध हेनुमा के रहते हुये नहीं । 1

कविराज के अनुसार व्यइं ग्यायं स्वन-बुद्धि का विषय भी नहीं है । उदाहरणायं कपड़ों के विक्रय आदि में उगली उठाने से जैसे दस सख्या का बोभ होता है उसी प्रकार से रस का भी स्वन-बुद्धि से ज्ञान हो जाना चाहिये. किन्तु ऐसा सम्भव नहीं है क्योंकि स्वन-बुद्धि में भी सकत की अपंद्धा होतों है । इस प्रकार यहां पर भी एक प्रकार का अनुमान ही है जो सकतग्रह की व्याप्ति पर आभारित है अतएव रस की स्वन-बुद्धि से प्रतीति नहीं हो सकती ।2

आचार्य अब रस को स्मृति से भिन्न सिद्ध करने मे अपनी युक्ति देते हुँय कहते हैं कि वासना नामक सस्कार से उत्पन्न होने के कारण रसादिज्ञान को स्मृति नहीं मानना चाहिये । जहां पहले देखी हुई वस्तु की सामने देखने पर उसका ज्ञान हो जाता है. उसे प्रत्यभिज्ञा कहते हैं । यह प्रत्यभिज्ञा भी सस्कारजन्य तो होती है किन्तु स्मृति नहीं होती । अतः जो सस्कारजन्य हो वह स्मृति ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है । इस प्रकार रस को स्मृति क्य सिद्ध करने में सस्कारजन्यक्य हेतु के प्रत्यभिज्ञा में व्यभिचरित हो जाने के कारण यहां भी हेत्वाभास है ।3

प्रतनार्यापीत्ववेद्यत्वमपि व्यङ्ग्यानामपास्तम् । अर्यापत्तेरपि
 प्रवीसद्धव्याप्तीच्छामुपनिव्यैव प्रवृत्तेः ।

<sup>-</sup> सा. द. प. परि. पृ. 168

<sup>2-</sup> किय वस्त्रविक्रयादौ तर्जनीतोलनेन दशसंख्यादिवत्स्चनबुद्धिवेद्योड्ड्प्यय न भवति । स्चन बुद्धेरिप सकेतादिलौकिकप्रमाणसापेक्षत्वेनानुमान – प्रकारताङ्गीकारात् ।

सा. द. प. परि. पृ. 168

<sup>3-</sup> यच्च "सस्कारजन्यत्वाद्रसादिबुद्धिः स्मृतिः" इति केचित् तत्रापि प्रत्योभज्ञायामनैकान्तिकतया हेतोराभासता ।

<sup>-</sup> सा. द. प. परि. पृ. 168

इसके अतिरिक्त जो महिमभट्ट ने शब्दशाक्तमूलक ध्वनि के उदाहरण "दुर्गालइ धित विग्रहो" में द्वितीय अर्थ नहीं माना है वह तो भाषायं विश्वनाय की दृष्टि में अनुभविसद्ध पदार्थ का अपलाप करने वाले उनकी गर्जानमीलिका ही है । 1

इस प्रकार उपयुंक्त विवंचन से यह सुस्पष्ट एव सुनिश्चित है कि रसस्प अर्थ का कथमपि अपलाप सम्भव नहीं है एवं उसकी प्रतीति व्यान्जना द्वारा हो मान्य है, क्योंकि उसकी प्रतीति कराने में न ही तीना वृत्तियाँ अभिभा, लक्षणा, तात्पर्या आदि सक्षम है और न ही अनुमान और अर्थापत्ति प्रमाण एवं स्मृति आदि ।2

आचार्य विश्वनाय की व्यन्जना रक्षार्य प्रयुक्त युक्तियों के आलंगिनात्मक विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि कविराज मूलतः मम्मट से बहुत अधिक प्रभावित है, इसिलये अधिकतर इस प्रसाग में उन्होंने मम्मट की ही युक्तियों का आश्रय लिया है किन्तु अनुमान द्वारा रस-प्रतीति के खण्डन के प्रसाग में उनके तर्क बिल्कुल मौलिक है।

विश्वनायमृत अनुमान विषयक आलोचना निश्चित ही अधिक विद्वन्तापूर्ण है । महिमभट्ट द्वारा प्रतिपादित सरिण पर काव्यानुमिति को लोकानुमिति से विलक्षण स्वीकार कर लेने पर भी यह मानना पडता है कि काव्यानुमिति अव्याप्ति दोष से दूषित है, जैसा कि कविराज ने सिद्ध किया है कि रस तक तो इस काव्यानुमिति की पहुच है ही नही, वस्तु एव अलकारभ्विन के कुछ ही स्थल ऐसे है जहां काव्यानुमिति मानी जा सकतो है । इसलिये जहां महिमभट्ट को कोई हेतु नही दिखलाई देता, वहां वे प्रतीयमान की सत्ता का निषेध करते है । "अत्या एत्यणिमञ्जह"

 <sup>&</sup>quot;दुर्गालङ् ि पित" इत्यादौ च द्वितीयोऽयों नास्त्येव- इति यदुक्त
 मिटिमभट्टेन तदनुभविसिद्धमपलपतो गजनिमीलिकैव ।

साः दः पः परिः पृः 168
 तदेवमनुभवांमद्धस्य तत्तद्रसादिलक्षणार्थस्याशस्यापलापतया
तत्त्व्छब्दायन्वयव्यतिरेकानुविधायितया चानुमानादिप्रमाणावेद्यतया
चाभिधादिवृत्तित्रयाबाध्यतया च त्रीया वृत्तिस्पास्यैवेति सिद्धम् । इयच
व्याप्त्याद्यनुसधान विनापि भवतीत्यखिल निर्मलम् ।

<sup>-</sup> सा. द. प. परि. पृ. 169

में अर्थान्तर की प्रतीति होती है, इसमें तो महदयजन ही प्रमाण है, किन्तु महिमभट्ट इस उदाहरण में उसकी सत्ता का ही निषंध करते हैं । इस प्रकार जब इस उदाहरण के एक प्रतीयमान अर्थ तक अनुमिति की पहुच नहां है तो "गर्नांइस्तमकें:" आदि के अनेक अयो की प्राप्त तो इसके द्रारा असम्भव ही है । विश्वनाथ कृत विवचन की देखने के पश्चात् व्यन्जना की अपरिहार्यता स्वोकार करनी ही पडेगी. यह नितान्त सत्य 主 土

### पडितराज जगन्नाय

प. जगन्नाय मुलतः ध्वनिवादी है, किन्तु अपने ग्रन्य में कही भी व्यन्जना का स्वतन्त्र रूप से विवंचन नहीं किया है। द्वितीय आनन मं चुकि भ्वनि-विवेचन किया गया है. अतएव यह सिद्ध है कि प. जगन्नाथ को व्यङ् ग्यार्थ की सत्ता स्वीकार करने मे कोई आपीत्त नहीं है । प. जगन्नाय ने व्यङ्ग्यार्थ की प्रधानता एवं अप्रधानता के आधार पर ही काव्य भेद सुनिश्चित किये हैं।2

उत्तमोत्तम काव्य का लक्षण है -- जब शब्द और अर्थ स्वय को गौण करके किसी चमत्कारजनक अर्थ को व्यक्त करे, वहां उत्तमोत्तम काव्य हैं । व्यङ्ग्यार्थं न ही अत्यधिक गृढ होना चाहिये न ही स्फुट । जहां व्यङ्ग्य की सहायता से वाच्य की सिद्धि हो, वहां भी उत्तमोत्तम काव्य नहीं हो सकता ।<sup>3</sup> उपर्यंक्त परिभाषा आनन्दवर्धन के आधार पर है । अतएव इन्हे भ्वन्यनयायियों की कोटि में रखना सर्वया उचित है ।

1- सस्कृत काव्यशास्त्र की महिमभट्ट के देयाश का मूल्यांड् कन -पृ. 110

<sup>2-</sup> तच्चोत्तमोत्तममध्याधमभेदाच्चतर्धा ।

शब्दार्थों यत्र गुणीभावितातमानौ समप्यर्थमभिन्यङ् स्तस्तदाद्यम् ।

<sup>-</sup> रसग्गाधर - प्रथम आनन पु. 11

<sup>3-</sup> कमपीति चमन्कृतिभूमिम् । तेनातिगृद्धस्फुटब्यङ्गययोनिरासः । अपराइ. गवाच्यसिद्धयङ्. गव्यङ्. ग्यस्यापि चमत्कारितया तदवारणाय गुणीभावितातमानाविति स्वापेक्षया व्यङ्ग्य-प्रधान्याभिप्रायकम् ।

<sup>-</sup> रसगगाधर - प्रथम मनन पु. 12

पडित जगन्नाय ने "निः शेषच्युत" आदि पद्यो की व्याख्या करके यह सिद्ध किया है कि व्यन्जना द्वारा ही द्वितीय अर्थ अर्थात् प्रतीयमानार्य की प्रतीति होती हैं । पडितराज जगन्नाय के अनुसार यदि दृती से सामान्य स्नान की ही बात होती तो फिर वाच्यार्थ से ही काम चल जाता किन्त् सह्दय वाच्यार्थ से सतुष्ट नहीं होते और यह बात स्यान मे आती है कि नायिका साधारण दुख देने के कारण हो नायक की अध्म नहीं कह रही है अपितृ कीई विशेष दुख हैं । ऐसी जिज्ञासा होने पर व्यन्जनया सह्दय जनों की यह प्रतीति होती है कि नायक ने दृती के साथ रित-क्रीड़ा की है । अत्रष्व नायिका पतिव्रता होकर भी पित को अध्म कह रही है । इस प्रकार इस विषय में पर जगन्नाय मम्मट से सहमत है ।

प. जगन्नाय ने द्वितीय प्रकार के काव्य "उत्तम काव्य" इस प्रकार लक्षण किया है ——

#### यत्र व्यङ् ग्यमप्रभानमेव सन्वमत्कारकारण तद्द्वितीयम् ।

अर्थात् जहां व्यङ्ग्य अप्रधान होकर भी चमत्कार का कारण हो, वह उत्तम काव्य है। पिडतराज की दृष्टि में ऐसा भी काव्य सम्भव है जिसमे व्यङ्ग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अथवा अन्य व्यङ्ग्यार्थों की अपेक्षा गौण हो, किन्तु चमत्कारक हो। उपर्युक्त लक्षण में "व्यङ्ग्यमप्रधानयेव" में यदि "एव" का प्रयोग न होता तो जहां पर व्यङ्ग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा प्रधान तथा अन्य व्यङ्ग्यार्थों की अपेक्षा गौण हो, वहां भी इस

श्वः एव साधारणेष्वेषु वास्यार्थेषु मुख्यार्थे बाधामावात् तात्पर्यार्थस्य भिटत्यनाकलनात् कृतोङ्ग लक्षणावकाशः । अनन्तर च वाच्यार्थ- प्रतिपत्तेर्वक्तृबोद्धव्यनायकादीनां वैशिष्ट्यस्य प्रतीतौ सत्यामधमपदेन स्वप्रवृत्तिप्रयोजको दुखदातृत्वस्यो धर्मः साधारणातमा वाच्यार्थदशायामपराधान्तर-निमित्तकदुः खदातृत्वस्येणिस्यितो व्यन्जनाव्या- पारेणद्तीसममोगनिमित्तकदुः खदातृत्वा कारेण पर्यवस्यतीत्याल- कारिकसिद्धान्तनिष्कर्षः ।

<sup>-</sup> रसागगाधर - प्र. आ. पृ. **57** इंस्इ इंदमुत्तममतिशमिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद् ध्वनिर्कुधैः स्थितः ।

<sup>–</sup> सा. प्र. प्र. य. यू. 223

इग इ अत्र तदन्तिकमेव रन्तु गताङसीति प्राधान्येनाधमपदेन व्यच्यते ।− का. प्र. प्र. उ. पु. 26

तक्षण की व्याप्ति होने लगेगी। में जैसे--

अय स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । नाम्यूरुजपनस्पर्शी नीवोविस्त्रसनः करः ।।

यहां पर करण रस तथा प्रगार रस दोनो ही व्यङ्ग्य है। किन्तु मृत नायक भूरिश्रवा के प्रति उसकी पत्नी की उक्ति होने के कारण करण रस रूप व्यङ्ग्य प्रभान है एव शृङ्गार रस रूप गौण। व्यङ्ग्य है किन्तु वाच्यार्थ से प्रभान है अतरव यह भी उत्तम काव्य कहा जायेगा, इसी अतिव्याप्ति से बचने के लिये अप्रभानमेव कहा गया है। इस प्रकार जब व्यङ्ग्य अन्य व्यङ्ग्य एव वाच्य दोनो से ही गौण हो और तब भी चमत्कारजनक हो, तो वहां उत्तम काव्य होगा । "चमत्कारकारण" जो विशेषण यहां पर प्रयुक्त हुआ है वह भी साभिप्राय है । चूकि चित्रादि काव्यो मे व्यङ्ग्य लीन रहता है, चमत्कार नही उत्पन्न करता अतरव यह विशेषण उत्तम काव्य से चित्र काव्य का भेदक है । विशेषण उत्तम काव्य से चित्र काव्य का भेदक है । विशेषण उत्तम काव्य से चित्र काव्य का भेदक है । विशेषण उत्तम काव्य से चित्र काव्य का भेदक है । विशेषण उत्तम काव्य से चित्र काव्य का भेदक है । विशेषण उत्तम काव्य से चित्र काव्य का भेदक है । विशेषण उत्तम काव्य से चित्र काव्य का भेदक है । विशेषण उत्तम काव्य से चित्र काव्य का भेदक है । विशेषण उत्तम काव्य से चित्र काव्य का भेदक है । विशेषण उत्तम काव्य से चित्र काव्य का भेदक है । विशेषण उत्तम काव्य से चित्र काव्य का भेदक है । विशेषण उत्तम काव्य से चित्र काव्य का भेदक है । विशेषण उत्तम काव्य से चित्र काव्य का भेदक है । विशेषण उत्तम काव्य से चित्र काव्य का भेदक है ।

<sup>1-</sup> इ.स. इ. वाच्यापेक्षया प्रभानीभूत व्यङ् ग्यान्तरमादाय गुणीभूत व्यङ् ग्यमादायातिव्याप्तिवारणायावभारणम् । तेन तस्य भ्वनित्वमेव । लीनव्यङ् ग्यवाच्यचित्रातिप्रसङ् गवारणाय चमत्कारेत्यादि ।

<sup>-</sup> रसगगाधर - प्र. आ. पु. 20 इंख्इ अर्थात "एव" कारनिवेशः। अय भावः यद्यञ "व्यङ्. ग्यमप्रभानमेव सत्" इत्यवभारण न दीयेत "व्यङ्गायमप्रधान सत् चमत्कारकम्" इत्यर्थो भवेत्। ततश्य "अय स रशनोत्कर्षी" त्याद्यपराङ्गगोदाहरणेषु करणापेक्षया श्रृगाररचमत्कारकारणमस्तीति ५वनित्वस्याने अस्याप्युत्तमकाव्यत्व प्रसच्येत् । एवकारिनवेशे तु-यद् व्यङ्ग्यमप्रभानमेव सदित्युक्त्या करणापेक्षया गणत्वेपि वाच्यायपिक्षया श्रुगारस्य प्राधान्यमस्तीति भ्वनिकाव्यत्वमस्याङ्याहतम् । अत्र "अय स रशनोत्कर्षी" वाच्यापेक्षया स्नृगारस्य न प्राधान्यम्, वाच्ययैव शोकोतकर्षकतया "चमत्कारित्वात्" इति नागेशोक्तिस्तु मूल विरुद्धा केवल भ्रमापादिकैव । पूर्वेवृत्तस्रगारस्य करुणप्रसङ्गे शोकोत्कर्षकतया यमत्कारित्वस्य प्रदीपाद्यङ्गाकृतत्वात् ।

<sup>-</sup> रसगगाधर - प्र. आ. पृ. 20 2- चित्रकाव्येषु व्यङ्ग्य लीन भवति, न तत्कृतरचमत्कारः । तेष्वतिप्रसक्ति-वारणाय चमत्कारकमित्युक्तम् ।

<sup>–</sup> रसगगाभर – प्र. आ. पृ. 20, वृत्ति की टीका

मध्यम काव्य का स्वरूप-वर्णन पण्डितराज जगन्नाय ने इस प्रकार किया है - जहां व्यइंग्य-चमत्कृति के अधीन वाच्य-चमत्कार न हो अर्थात् वाच्याय के चमत्कार में ही व्यइंग्यार्थ का वैचि≽क अर्थ निहित हो जायं वहां मध्यम काव्य मानना चाहिये ।

सामान्यतः यह देखा जाता है कि वाच्यार्थ में स्वयं कोई वैशिष्ट्य नहीं होता उसमें तभी वैध्यि एवं चमत्कार उत्पन्न होता है जबकि किसी अश में व्यड् ग्यार्थ से सम्बन्धित हो । अतएवं मध्यम काव्य में भी पण्डितराज को व्यड् ग्यार्थ का अभाव वांछनीय नहीं है भले ही उसका स्वतन्त्र अस्तित्व अभीष्ट न हो ।2

इस प्रकार उत्तम और मध्यम दौनो कही काव्यो मे व्यङ्ग्य अप्रधान है, तथापि उत्तम काव्य मे व्यङ्ग्य अप्रधान होते हुये भी चमत्कृति उत्पन्न करता है, किन्तु मध्यम काव्य मे व्यङ्ग्य होते हुये भी वाच्यार्थ का उपकारक एव निश्चयत्कारक होता है । इस प्रकार ये दौनो ही काव्य अलकार प्रधान काव्य है । इसितीय कोटि के अन्तर्गत समासोक्ति इत्यादि अलकार जिनमे व्यङ्ग्यार्थ गौण होते हुये भी वैचित्तयाधायक होता है तथा तृतीय व्यङ्ग्य गौण भी है तथा चमत्कारक भी नही ।

आचार्य अध्यम काव्य की सत्ता वहां स्वीकार करते हैं जहां वाच्यार्थ के चमत्कार से उपस्कृत शब्द की चमत्कृति का प्रधान्य हो । 4

पण्डितराज ने काव्य को चार वर्गो मे विभाजन व्यङ्ग्यार्थ को आधार बनाकर किया है जिससे व्यञ्जना की अपरिहार्यता सिद्ध होती

<sup>1-</sup> यत्र व्यवः ग्यचमत्कारासमाभाधिकरणो वाच्यचमत्कारस्तत्तृतीयम् ।

<sup>-</sup> रसगगाभर प्र. आ. प्. 22

व न तादृशोडिस्त कोडिप वाच्यायों यो मनागनामृष्ट प्रतीयमान एव स्वतो
 रमणीयतामाभातु प्रभवित ।

अन्तप्रोरेव द्वितीयतृतीयभेदयोर्जागरकाजागरकगुणीभृतव्यङ् ग्ययोः प्रविष्ट निखलमलकारप्रभान काव्यम् ।

<sup>-</sup> रसगगाभर प्र. आ. प्. 23

<sup>4-</sup> यत्त्रायंचमत्कृत्युपस्कृता शब्दचमत्कृतिः प्रधान तदधमं चतुर्यम् । - रसगगाधरः, प्रः आः पुः 23

है । उनके विचार से वाच्यायें में किसी न किसी अश में व्यङ्ग्यार्थे का सम्बन्ध होने पर ही चमत्कार आता है. भले ही वह प्रधान हो अथवा अप्रधान ।

भ्वनि-भेदी का विवेचन पीण्डतराज ने आचार्य आनन्दवर्धन के आभार पर ही किया है । रसभ्वनि को ही काव्य की आत्मा के रूप मे स्वीकार किया है । असा कि आनन्दवर्धन को भी मान्य है ।

प्राचीन आचार्यों के शब्दशक्त्युत्यप्विन विषयक मान्यताओं का खण्डन करते हुये इस सम्बन्ध में अपने मत का प्रतिपादन करते हुये वे सबल शब्दो पुष्ट तकों के साथ व्यञ्ज्ञना की अपरिहार्यता का प्रतिपादन करते हैं । वे कहते हैं कि — योगरुढि पद में द्वितीय अर्थ का बोध व्यञ्ज्ञना द्वारा होता है । आचार्य के अनुसार अभिधा का एक भेद योगरुढि है जो कभी शास्त्रकल्पित, कभी अवयदार्थिमित्रित और कभी समुदायार्थबोधकतास्य होती है । उदाहरणार्थ — पक्ज योगरुढ शब्द है । यहां रुढि शक्ति के ज्ञान में ही योगशुक्ति का बोध होता है । "पक्ज" में पक से उत्पन्न शैवाल का बोध न होकर केवल रुढ़ अर्थ कमल का बोध होता है, किन्तु कही—कही योगरुढ पद से रुढि अर्थ का बोध हो जाने के बाद योगार्थ की प्रतीति होती है । यह प्रतीति अभिधा से सम्भव नहीं है क्योंक रुढियोंगापहारिणी के अनुसार योगशुक्ति रुढि शक्ति में बाधित होने के कारण अभिधा भी नियत्रित हो जायेगी, ऐसे स्थलों में व्यञ्ज्ञना ही स्वीकार्य करनी होगी । उदाहरण के लिये —

अबलानां श्रिय हत्वा वारिवाहैः सहानिशम् । तिष्ठन्ति चपला यत्र स कालः समुपस्थितः ।।

<sup>1-</sup> इंक इं एवं पञ्चातमके ध्वनौ परम्मणीयतया रसध्वनेस्तदातमा रसः । \_ रसगगाधर प्र. आ. पृ. 25

<sup>क्षत्र "काव्यस्यातमा स एवार्यस्तया चादिकवेः पुरा"।</sup> 

<sup>-</sup> भ्द. प्र. इ. पृ. 142

<sup>2-</sup> एवमि योगस्बस्यले रुविज्ञानेन योगाषहरणस्य सबल तन्त्रसिद्धतया रुव्धयर्नाभकरणस्य योगार्थालिङ् गितस्यार्थन्तरस्य व्यक्ति बिना प्रतीतिर्दुरुपपादा ।

<sup>-</sup> रसगगाधर द्वि. आ. पृ. 144

इसका अर्थ यह है - अबलाओं की श्री का हरण कर विद्युत जब मंघों के साथ सदेव रहती है, वह समय उपस्थित हो गया है ।

इस पद्य का अन्य अर्थ हैं - "जब चचल कुलटाए निर्बल व्यक्तियों के अर्थ का हरण कर जलवाहकों के साथ रहने लगी है, वह समय श्रुकलिकाल असे असे साथ है।

उपर्युक्त अर्थान्तर अबला, वारिवाह, और चपला आदि शब्दो सं योगरुदि शक्ति से नहीं निकल सकता क्योंकि योगरुदि से तो मेच और विद्युत आदि अर्थों का ही बोध होता है। अतरव इस अर्थान्तर की प्रतीति के लिए व्यञ्जना को स्वीकार करना आवश्यक है।

इस प्रकार याँगिकरुदिस्थल मे सम्भना चाहिये । उदाहरण इस प्रकार हे --

> यान्यल्ययोगि नयन तव जलजानां श्रिय हरतु । विपिनंडतिचन्यलानामपि च मृगाणां क्य हरति ।।

चचलतारूपगुण से युक्त तुम्हारा नेत्र कमल का तिरस्कार करे. यह आश्चर्य की बात नहीं है. किन्तु अत्यिपिक चचल मृग नेत्रों का तिरस्कार करे. यह आश्चर्य हैं।

इस वाच्यार्थ के निष्पन्न होने पर किंदरिहत यौगिक अर्थ इस प्रकार होगा – "असावधान व्यक्ति का धन हरण करना सुलभ है, किन्तु गवंषक व्यक्ति का नहीं ।

काव्य में "ड" और "ल" में अभेद माना गया है, इस दृष्टि सं "जलज" का "जडज" अर्थ होगा अर्थात् मूर्ख अथवा असावधान पुत्र और

<sup>1-</sup> अत्राशक्तानां ब्रव्यमपहृत्य जलवाहकैः पुरुषेः सह पुश्चल्यो रमन्त इत्यर्थान्तर न तावदबलावारिवाहचपलाशब्दैयोंगस्द्र्या शक्यते बोधियतुम् मेपत्विवद्यत्वाद्यपटितस्यैव तस्यार्थस्य प्रतीतेः । अन्यया चमत्कारो न स्यात् । अतरव न योगशक्त्यापि केवलया । - रसगगाधर, द्वि. आ. पु. 145

नयन का अर्थ होगा ले जाने वाला अर्थात् चोर, मृगयन्ति का अर्थ है गवंषक । इस प्रकार द्वितीय अर्थ व्यञ्जना वृत्ति द्वारा ही सम्भव है । योगस्द पद रुदिरहित योग शक्ति से युक्त अर्थ का बोध कराने मे असमर्थ है अतुष्व व्यञ्जना हो यहां पर युक्तियुक्त है । 1

पूर्वोक्त पद्मां में यांगरूढ शब्दों का प्रयोग है, अतरव सहनसे जो अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति होती है, वह व्यञ्जनया ही सम्भव हैं। व्यञ्जना व्यापार को अपरिहार्यंता सिद्ध करने के लिए आचार्य अन्य वृत्तियों इलक्षणा एवं तात्पर्य आदि की प्रकृत प्रसङ्ग्य में निर्यकता प्रदर्शित करते हैं।

पिंडतराज के अनुसार उपर्युक्त पद्य में लक्षणा का अवकाश नहीं है क्योंकि लक्षणा तो मुख्यार्थ बाभ होने पर ही हो सकती है तया "अबलानाम् अपिंच तया चान्चल्य अपिंच रलोकों में मुख्यार्थ बाभ है नहीं। यदि "तात्पर्यानुपपित्तरेव लक्षणा बीजम्" के अनुसार तात्पर्यानुपित्त को भी लक्षणा का कारण माने तो वह भी नहीं, क्योंकि यदि कोई कहे कि अवलानां अपिंच में अप्राक्तरीणक अर्थ है – दुर्बल पुरुषों का भन अपहरण कर चचल कुलटाए जलवाहकों के साथ रहने लगी है" इसी में वक्ता का तात्पर्य है तथा वाच्यार्थ में यह अनुपपन्न रहता है। इसलिये तात्पर्यानुपपित्त से लक्षणा होनी चाहिये, इस शका के समाभान हेतु पिंडतराज का कथन है कि अप्राक्तरीणक अर्थ में वक्ता का तात्पर्य है यह बात आता को जात कराने के लिये ही व्यञ्जना व्यापार का आश्रय लिया गया है, अतः लक्षणा द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति सम्भन नहीं है।

<sup>1-</sup> अत्र नैवारचर्यचमत्कारी चान्चल्यगुणरहितानां कमलानां चक्रचल्यगुणाधिकेन तव लोचनेन शोधायास्तिरस्कारः , आरचर्यकृत्तु हरिणानां तद्गुणयुक्तानां तस्याः स इति वाच्यार्थे पर्यवसन्नेडिप रुद्धिनंमुक्तकेवलयोगमर्यादया मुखंपुत्राणामत एव प्रमत्तानां नेतृधिरचोराष्ट्रीः त्रियो धनस्य हरण सुशक्त्म, न तु गवेषकाणामत एव प्रमत्तानामिति जलजनयनशब्देध्यः प्रतीयमानो अर्थः कय नाम व्यञ्जनाव्यापार विनोपपादयितु शक्यते । - रसागगाधर द्वि. आ. पु. 145

<sup>2-</sup> तस्मादर्यान्तरमिह न शक्तवेद्यम्, अपि तु व्यक्तिवेद्यमेव । यद्याञ्चतार्यस्यैवोपपत्तेर्बाभाभावेन लक्ष्यमित्यपि न शक्य वक्तम् ।

स्यादित्युपायोज्य विचिन्त्यते ।

यदि व्यन्ता की अस्वीकार करने वाले विरोधी यह तर्क दे कि क्या प्रमाण है कि अप्राकरणिक अर्थ की प्रतीति होती है तो इसका माक्षात् प्रमाण सह्दय है जो स्वय इसका अनुभव करते हैं । इसका जोरदार समर्थन करते हुए आनन्दवर्धन की ही सरणि पर कहते हैं कि शब्दायेशामनज्ञानमात्र से ही व्यन्ताना का बोध सम्भव नही है अपितु शब्द आर अर्थ की गहन व्युत्पत्तियों से मसृणीकृत अन्तः करण वाले सह्दय ही अपाकरणिक अर्थ की प्रतीति करने में सक्षम है । 1

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के पश्चात् पडितराज ने शाब्दी अभिभागृला व्यञ्जना का इस प्रकार लक्षण किया है ।

जब योगस्द पद की योग शक्ति किंद्र होरा नियन्त्रित हो जाती है तब योगशक्ति – स्पृष्ट अर्थ की प्रतीति जो कराती है वह वृत्ति व्यञ्जना ही है ।2

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पडितराज व्यन्जना वृत्ति के पक्षभर है ।

### विद्याभर

एकावलीकार विद्यापर भी कट्टर प्वन्यनुयायी है । आचार्य विद्यापर प्वनि का प्रयोग व्यैग्यार्थ के लिये करते है और उसे काव्य की आतमा कहते हैं ।

<sup>1-</sup> न ह्यपहर्तृव्यवहारो वस्ता विविधित इति श्रोतृशोंभे किश्चित्पायोङिस्त ऋते सह्वयह्वयोग्मिषतावस्माव् व्यापारात् । एवमन्यत्राप्यृह्यम् । तावृशार्यप्रतिपत्तिरेव नास्तीति तु गाढतरशब्दार्यव्युत्पत्तिमसृणीकृतान्तः करणैर्न शक्यते वस्तुम् ।

<sup>-</sup> रसगगाभर, द्वि. आ. पृ. 146

<sup>2-</sup> योगस्दस्य शब्दस्य योगे स्दया नियन्त्रिते । धिय योगस्पृशोडर्यस्य या सूते व्यक्त्रनैव सा । ।

<sup>-</sup> रसम्माधर, वृ. 142

मार्गार्थ भी अन्य भ्वनिवादियों की भाँति इस की स्वशब्दवाच्यता का खण्डन करते हैं । उनके अनुसार विभावों द्वारा अकुरित, अनुभावों के द्वारा कन्दलित तथा व्यभिचारी भावों के द्वारा पल्लवित रस केवल व्यञ्जनाव्यापारगम्य ही है । यह न तो अभिभा का विषय है, न ही तात्पर्य का, न ही लक्षणा का यहां अवकाश है । प्रत्यक्ष, अनुमान प्रमाणां एवं स्मृति आदि से भी ज्ञाप्य नहीं है । सामाजिकों की वासना के स्पर्म स्थित रित आदि भाव ही स्नृगारादि रस कहा जाता है । में

प्राचार्य विद्याधर जैसं आलोचक ने किन्चित् भिन्न सरिण पर चलकर काव्यानुमिति को धराशायी करने का प्रयास किया है । अनुमान प्रमाण का अग है व्याप्ति, जो कि साध्य-सामान्य के साथ साधन-सामान्य का अविभावसम्बन्धस्य है । प्रस्तुत प्रसङ्ग्य मे साध्य-सामान्य है ध्वनि एव साधन-सामान्य है शब्दार्थ । व्याप्ति के तीन प्रयोजक है – साध्य की अनुपलिब्ध, साध्यसाधन का तादातम्य तथा तदुत्पत्ति । इनमं से अनुपलिब्ध के द्वारा साध्य की सिद्धि सम्भव नही, क्योकि उनके द्वारा अभाव स्प साध्य की ही सिद्धि हो सकती है । अ

 <sup>1-</sup> विभावेर्ललनादिभिरालम्बनकारणैरङ् कृरितः सितकरकोकिलालापमलया-निलंकेलिकाननादिभिक्त्दीपनकारणैः **कन्द** लितोइनुभावैर्नयनान्तविलो कितस्मितभुजवल्लीवेल्लनादिभिः प्रतीतिपद्धतिमध्योरोपितो व्याभचारिमिश्चिन्तादिभिः पल्लवितः बदाचिदपि नानुभूतोङिभिभया न कर्णातियीकृतस्तात्पर्येण न लक्ष्यीकृतो लक्षणया न स्वविषय प्रापितः नात्मनः सीमानमानीतोङनुमानेनपरिशीलितसरणिः कार्यतया न ज्ञातो ज्ञाप्यतया । विगिलितवेद्यान्तरत्वेन नाक्रान्तः भ्वननाभिभानाभिनवव्यापारपरिरम्भनिर्भरतयानकार्यान्-परिमितावनभीती कर्तुगतत्वपरिहारेण सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः स्थायी रत्यादिको भाव एव . . . . . . . . श्रृगारादिको रसोडभिभीयते । - एकावली, पृ. 86-88

अनुमानस्य चाङ्ग्य व्याप्तः । . . साध्यसामान्येन साधनसामान्यस्याविनामावो हि व्याप्तः ।

<sup>-</sup> एकावली, **पु. 32** 

अ- साध्यसामान्येन साधनसामान्यस्याविनाभावो हि व्याप्तिः । प्रकृते ध्विनः साध्यसामान्य शब्दार्थो च साधनसामान्य तत्र च ध्वनेरनुपलिभवां, शब्दार्थयोस्तादात्म्य वा तदुत्पत्तिर्वा साधिका ।

<sup>-</sup> एकावली पृ. 32

जसं--

"नात्र कुम्भः उपलम्भयाग्यस्य तस्यानुपलब्भेः" उदाहरण मे कुम्मामाव साध्य हे अतः यहां अनुपर्लाब्ध से कार्य चल सकता है किन्तु यहां पर भ्वनि की अनुपर्लाब्ध सं भ्वनि का अभाव साध्य नहीं है. प्रत्युत भ्वनि की उपलिब्भपूर्वक भ्वनि ही साध्य है । अतरव साध्य भ्वनि की अनुपलाब्ध द्वारा साध्य ३५वनि या प्रतीयमान अर्थं ३ की सत्ता यहाँ नही सिद्ध की जा सकती । साधन अथवा गमक शब्दार्थ की अनुपर्लाब्ध के आधार पर भी साध्य ध्वनि के अभाव की सिद्धि सम्भव नही, इसलिए कसी एक वस्त की अनुपलिब्ध किसी अन्य वस्त के अधाव की साधिका नहीं बन सकती । क्रम्भाभाव कभी स्तम्भाभाव की सिद्ध नहीं। कर सकता ।1 व्याप्त के अन्य दो प्रयोजको के अभाव को भी एकावलीकार ने उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है । इस प्रकार "मूल नास्ति कृतो शाखा" न्यायेन काव्यानुमिति का खण्डन किया है । एकावलीकार विद्याधर अभाववाद का खड़न करने के लिये यह तर्क देते हैं कि अभाववादी आचार्यों के अनुसार "ध्वनिनास्ति" यह कहना वदतोव्यापात है क्यों कि ध्वनि कहने से विधि तथा नास्ति कहने से निषेध इन दो विरोधी भमों की एक भमों में स्यति उसी प्रकार असम्भव है जिस प्रकार तिमिर और आतप की एक स्थान में सहस्थित सम्भव नहीं हैं । जिस प्रकार घटादि का देश-भेद तथा काल-भेद से भाव तथा अभाव दोनो की व्यवस्या हो सकती है उस प्रकार ध्वनि के सम्बन्ध में देश-भेद, काल भेद नहीं है । जिससे ध्विन का भाव एवं अभाव सिद्ध किया जा सके । पुनः अभाववादियो से आचार्य विद्याभर एक प्रश्न और पुछते हैं ਪ੍ਰਤੀਰ भ्वनि का निषेध करते हैं अथवा अप्रतीत ध्वनि यदि प्रतीत ध्वनि का निषेध करते 耆 निषंध क्वाचित्क है अयवा सार्वत्रिक, यदि क्वाचित्क निषेध माने तो भ्वनिवादियों से कोई विरोध नहीं क्योंकि भ्वनिवादी भी तो सब जगह

<sup>1-</sup> न तावदनुपलिष्धः साध्य बोधयतीति शक्यतेङिमिधातुममावस्पसाध्येकसाधनायप्रगलममानत्वात्तस्याः । यदात्र न कुम्मः । उपलम्भयोग्यस्य तस्यानुपलब्धेरिति । प्रकृते त्वन्यतरासिद्धो हेतुः । न हि वय ध्वन्यनुपलम्भेन ध्वन्यमाव साध्यामः । ध्वन्युपलम्भेन ध्वनेरेवास्माभिः साध्यमानत्वात् । नापि शब्दार्थयोरनुपलम्भेन । न हि कुम्मानुपलम्भः स्तम्मामाव साध्यतुमीष्टे ।

<sup>-</sup> एकावली - पृ. 33

भ्वांन नहीं मानतं । यदि सावंत्रिक अभाव माने तो अभाववादियों का सिद्धान्त स्वतः लिण्डत हो जाता है क्योंकि प्रतीत वस्तु का सावित्रक निषंध नहीं हो सकता है। यदि अभाववादी अप्रतीत भ्वांन का निषंध माने तो उनका यह वदतोव्याचात है कि क्यांकि अभाव के प्रतियोगी की प्रतीति होंना आवचश्यक है । यदि भ्वांननींस्ति मे भ्वांने भ्वन्यभाव का प्रतियोगी है तो फिर इसकी पूर्वप्रतीति तो सिद्ध ही है क्योंकि प्रतियोगी की प्रतीति ही प्रतिषेध के प्रति कारण बनती है । अप्रतीत वस्तु का कैसा प्रतिषंध में एकावलीकार के उक्त तर्क केवल शुष्क तर्कस्य है इन तकों के आधार पर भ्वांन की सत्ता सिद्ध करना सह्दयों को प्रभावित नहीं कर सकता, अतरव भ्वांनकार ने अनुभृतिगम्य सैद्धान्तिक विवेचन कर अभाववादी को परास्त किया है।

## आचार्य स्य्यक

ग्रम्मट के परवर्ती साहित्याचार्यों में राजानक स्य्यक मुख्य आचार्य है । राजानक स्य्यक ध्वनिमत के एकनिष्ठ अनुयायी थे । स्य्यकविरचित ग्रन्थों में से %1% सह्दयलीला, %2% व्यक्तिविवेक की टीका %3% अलकारसर्वस्व, उपलब्ध है, जिसमें सर्वप्रसिद्ध ग्रन्थ अलकार सर्वस्व है ।

राजानक स्यूयक चूकि ध्वनिवाद के समर्थक थे, अतरव उन्होंने सर्वप्रयम भामह<sup>3</sup>, स्द्रट<sup>4</sup>, वामन<sup>5</sup>, उद्भट<sup>6</sup>

<sup>1-</sup> एकावली पृ. 24-25

<sup>2-</sup> प्वनि सिद्धान्त विरोधी सम्प्रदाय और उनकी मान्यताए।

इह हि तावद्भामहोद्भटप्रभृतयश्चिरतनालकारकाराः
 प्रतोयमानमर्थं वाच्योपस्कारकतयालकारपक्षनिक्षिप्त मन्यन्ते ।

<sup>4-</sup> स्त्रटेन ते भावालकारो द्विभैवोक्तः । स्पक्त दीपकापह्नुतितुल्ययोगितादानु— प्रमायलकारो वाच्योपस्कारकत्वेनोक्तः । उत्प्रेक्षा तु स्वयमेव प्रतीयमाना कांथता । रसवत्प्रेयः प्रभृतौ रसभावदिर्वाच्यशोभाहेतुत्वेनोक्तः । तदित्य त्रिविभमपि प्रतीयमानमलकारतया ख्यापितमेव ।

<sup>5-</sup> वामनेन तु सदृश्यनिबन्धनाया लक्षणाया वक्रोक्त्यलकारत्व ब्रुवता कश्चिद् ध्वनिभेदोङलकारतयैवोक्तः । केवल गुणविशिष्टपदरचनात्मिका रीतिः काव्यात्मत्वेनोक्ता ।

<sup>6-</sup> उद्भटादिभिस्तु गुणालकाराणां प्रायशः साम्यमेव सूचितम् । विषयमाञेष भेदप्रतिपादनात् । संघटनाधर्मत्वेन शब्दार्थधर्मत्वेव वेष्टेः । तद्देवमलंकारा एव काव्ये प्रधानोमिति प्राच्यानां मतम् ।

कुन्तक<sup>1</sup>, भट्टनायक<sup>2</sup>, आनन्दवर्धन<sup>3</sup>, आदि के व्यञ्जना-विषयक दृष्टिकीण का विवयन किया है, तत्पश्चात् स्वयं व्यञ्जना की अपरिहार्यता सिंछ करते ह्यं उसका बलपूर्वक समर्थन किया है । चूकि पूर्ववर्ती आचार्यों का पिछले अध्यायों में पृथक् रूप से विवेचन हो चुका है अतुख्व विस्तार के भय से यहाँ पर उनका नामोल्लेख मात्र कर दिया गया है ।

स्य्यक ने ध्वनिकार के मत का उल्लेख करने के पश्चात् सक्षेप में ही पूर्ववर्ती आचार्यों का खण्डन करके स्वमतस्थापन किया है । उनके मनुसार व्यापार का स्वरूप विषय के द्वारा ही बनता है, तथा विषय की प्रधानता से ही व्यापार की प्रधानता होती है । प्रस्तुत प्रसङ्ग्य में "व्यापार" शब्द "व्यञ्जना" के लिये प्रयुक्त हुआ है तथा "विषय" शब्द "व्यङ्ग्यार्थ" का द्योतक है । चूकि व्यापार स्वतः नहीं जाना जा सकता अतः विषय ही इआत्मा की सज्ञाई सारे भार को वहन करने में समर्थ होने के कारण इव्यङ्ग्यई ही काव्य की आत्मा है । वि

<sup>1-</sup> वक्रीक्तिजीवितकारः पुनर्वेदग्ध्यीमणितिस्वमावां बहुविधां वक्रीक्तिमेव प्राधान्यात् काव्यस्य जीवितमुक्तवान् । व्यापारस्य प्राधान्य च काव्यस्य प्रतिपेवे । अभिधानप्रकार विशेषा एवालकाराः । सत्यपि त्रिविधे प्रतीयमाने व्यापारस्या मणितिरेव कविसरम्मगोचरः । उपचारवक्रताविभिः समस्तो ध्वनिप्रपत्र्यः स्वीकृतः । केवलमुक्तिवैचित्रयजीवित काव्य न व्यङ्ग्यार्यजीवितमिति तदीय दर्शन व्यवस्थितम् ।

<sup>2-</sup> भट्टनायकेन त् व्यङ्ग्यव्यापारस्य प्रौढक्त्याभ्युपगतस्य काव्यांशत्व ब्रुवता न्यग्भावितशब्दार्यस्वरूपस्य व्यापारस्यैव प्राभान्यमुक्तम् । तत्राप्यभिभाभावकत्वलक्षणव्यापारद्वयोत्तीर्णा रसर्चवणातमा भोगापरपर्यायो व्यापारः प्राभान्येन विक्रान्तिस्यानतयाङ्ग्गीकृतः ।

उ- भ्वनिकारः पुनरिम्भा तात्पर्य लक्षणास्यव्यापारत्रयोत्तीर्णस्य भ्वननद्योतनादिशब्दाम्भिथेयस्य व्यञ्जनव्यापारस्यावश्याम्युपगम्यत्वाद् व्यापारस्य च वाक्यार्थत्वामावाद्वाक्यार्थस्यैव च व्यङ्ग्यरूपस्य गुणालकारोपस्कर्तव्येन प्रभान्याद्वित्रमन्तिभामत्वादातमत्व सिद्धान्तितवान् ।

<sup>-</sup> अलकार सर्वस्व पृ. 2-8

<sup>4-</sup> व्यचापारस्य विषयमुखेन स्वरूपप्रतिलभ्यात्तत्प्रभान्येन प्राभान्यात्स्वरूपेण विचार्यत्वाभावाद् विषयस्यैव समग्रभरसिंहण्युत्वम् । तस्माद् विषय एव व्यइ ग्यनामा जीवितत्वेन वस्तव्यः ।

<sup>-</sup> я. ң. ү. 9-10

जो भामह, उद्भट आदि आचायों ने वाच्यार्थ के उपस्कारक होने से प्रतायमान अर्थ का अलकारों की कोटि में रखा है, वामन आदि आचायों ने गुणविशिष्टपदरचनात्मिका रीति को काव्य की आत्मा कहा है उन संभी का एक वाक्य में खण्डन करते हुये आचार्य कहते हैं कि गुण ओर अलकार से उत्पन्न शोभा को स्वीकार करने में उसी इंट्याइ, ग्यंश का प्रभुत्व है। रस आदि काव्य के प्राण है, उन्हें कभी भी अलकार रूप में नहीं समभना चाहियं क्योंकि अलकार उपस्कारक होते हैं तथा रस आदि प्रभान होने से उपस्कार्य है।

इस प्रकार वाक्यायींभूत व्यङ्ग्य की काव्य की आत्मा है । यही पक्ष वाक्यायें के ज्ञाता सह्वयों को प्रिय एवं आकर्षक प्रतीत होता है । इसकी व्यापकता एवं प्रामाणिकता का उल्लेख करते हुये आचार्य का अभिप्राय है कि चूकि व्यञ्जना व्यापार किसी से छिपा नहीं हैं। अतएवं इसे स्वीकार करने पर कोई भी पक्ष मान्य नहीं रह जाता ।

राजानक स्य्यक नं व्यञ्जना वृत्ति की स्थापना करके अनुमानवादी आचार्य मिहमभट्ट कृत व्यञ्जना-खण्डन के प्रकरण का उल्लेख कर अनुमितिवाद का खण्डन किया है। दे स्य्यक के अनुसार उस व्याप्ति के प्रयांजक तादात्म्य और तदुपपित्त है। "यत्र यत्र अनित्यत्व तत्र तत्र कृतकत्व" इस व्याप्ति में लिङ्ग अनित्यत्व तथा लिङ्गी कृतकत्व के बीच तादातम्य है। इसी प्रकार "यत्र यत्र भूमः तत्र तत्र वहिनः" इस व्याप्ति में लिङ्ग और लिङ्गी के बीच तदुत्पित्तिभाव है। आचार्य मिहमभट्ट के अनुसार वाच्य लिङ्ग है तथा अनुमेय लिङ्गी है। अ

यस्य गुणालकारकृत चारत्वपरिग्रहसामाच्यम् । रसादयस्तु जीवितभ्ता नालकारत्वेन वाच्याः । अलकाराणामुपस्कारकत्वाद्रसादीनां च प्राधान्येनोपस्कायंत्वात् । तसमाद् व्यङ्ग्य एव वाक्यायीभृतः काव्यजीवितमित्येष एव पक्षो वाक्यायीवितां सह्दयानामावर्जकः । व्यञ्जनव्यापारस्य सर्वेरपह्नतत्वात्तदास्रयेण च पक्षान्तरस्याप्रतिष्ठानात् । - अ. स. पु. 10

<sup>2-</sup> यत्तु व्यक्तिविवेककारो वाच्यस्य प्रतीयमान प्रतिलिङ् गतया व्यञ्जनस्यानुमानान्तर्भावमाख्यत् तद्वाच्यस्य प्रतीयमानेन सह तादात्म्यतदृत्पत्त्यभावादिवगिरितािभभानम् ।

<sup>-</sup> я. **н. у. 10-11** 

वाच्यस्तदन्मितो वा यत्रायोंधर्यान्तर प्रकाशयित ।
 सम्बन्धतः कृतश्चिद सा काव्यानुमितिरित्युक्ता ।

राजानक स्य्यक के अनुसार वाच्य और प्रतीयमान में न ही नादान्न्य हैं, न ही तदुत्पीत्त । उदाहरणार्थ "निःशंषच्युत्वन्दन" में निषंपस्प अर्थ वाच्य है तथा विधिस्प अर्थ प्रतीयमान, किन्तु यहां पर दौनों अर्था में तादात्म्यसम्भव नहीं हैं, क्योंकि वाच्यार्थ अभावस्प हैं तथा प्रतीयमानार्थ भाव स्प हें दोनों के विरोधी होने पर तादात्म्य कैसे हो सकता हैं । इसी प्रकार तदुपत्ति भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अभाव का कसी के साथ जन्यजनक सम्बन्ध नहीं हो सकता हैं । "निःशेषच्युत चन्दन" आदि विशेषणों को "तदिन्तकगमन" का हेतु नहीं मान सकते, क्योंकि स्नान के भी गमक उपर्युक्त विशेषण हो सकते हैं, ऐसी दशा में हेतु अनैकान्तिकत्व दाष से दुष्ट हो जायेगा । इस प्रकार व्यन्जना का जो अनुमान में अन्तर्भाव सिद्ध करने का प्रयास किया गया है वह निस्सन्देह अविचारित कथन हैं । 1

सम्पूर्ण विवेचन के पश्चात् स्य्यक् ने बडे विश्वस्तपूर्ण ढग से कहा है— "अस्ति तावद् व्यङ्ग्यनिष्ठो व्युष्ट्यना व्यापार" निष्कर्षतः स्य्यक व्युष्ट्यना समर्थक आचार्य है । इन्होने अतिसक्षेप मे पूरा विवेचन किया है। किन्तु काव्यानुमिति का खण्डन अपने मौलिक तर्क के आधार पर किया है ।

### हेमचन्द्र

हेमचन्द्र आचार्य स्य्यक के समय मे एक लब्धप्रतिष्ठ ग्रन्यकार ह्यं । उनके द्वारा रचित काव्यानुशासन सग्नहात्मक होने पर भी एक विशिष्ट ग्रन्य है । यह ग्रन्य ध्वन्यालोक, लोचन, अभिनवभारती, काव्यप्रकाश एव काव्यमीमांसा पर आधारित है । जहां तक व्युम्जना – विषयक विवेचन है, वह अधिकतर आचार्य मम्मट पर ही आधारित है । अतएव इनका पृथक् रूप से विवेचन नहीं किया गया है । आचार्य हमचन्द्र भी ध्वनिवादी एवं प्रबल व्युम्जना समर्थक आचार्य थे ।

<sup>1-</sup> सस्कृत काव्य शास्त्र को महिमम्बद्ध के देवांशो का मूल्याइ कन पर आधारित।

#### उपसहार

प्रकृत प्रबन्ध के विगत पांच अध्याया में व्यक्तिना का विशव विवचन प्रस्तुत किया गया है । व्यक्तिना की आधार शिला पर आधारित ध्विनि-सिद्धान्त सतत प्रवहमान भारतीय काव्यचिन्तन का अप्रतिम सिद्धान्त है । ध्वन्यालोक में व्यक्तिना को काव्य का सर्वश्रेष्ठ तत्व मानकर उसी की प्रशस्ति की गई है एवं व्यङ्ग्य की प्रतीति के लिये उसे आवश्यक सिद्ध किया गया है ।

व्यञ्जना व्यापार अभिभा, लक्षणा आदि वृत्तियो से विलक्षण है तया एक नवीन उद्भावना भी है, अतरव प्रथम अभ्याय में पहले अभिभा, लक्षणा का विवेचन किया गया है उसके पश्चात् व्यञ्जना का निरूपण है। प्रस्तुत प्रबन्ध में व्यञ्जना की उपादेयता एव अपरिहार्यता पर पुष्कल विचार प्रस्तुत किये गये है।

यद्यपि व्यञ्जना आचार्य आनन्दबर्धन की ही उद्भावना है किन्तु इसके इतिहास की देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यञ्यते आदि शब्द ऋग्वेद के समय से ही प्रचलित ये । तथा भामह आदि अलकारिकों के समय में व्यञ्जना एक वृत्ति के रूप में नहीं अपितु अलकारों के रूप में ही अन्तर्भृत थी ।

चूकि उस समय व्यन्जना वृत्ति सर्व सामान्य को जात नहीं थी, अतएव इसका विरोध होना स्वामाविक था और इसका प्रबल विरोध हुआ भी । अतएव आचार्य आनन्वबर्धन ने किल्पत व्यन्जना विरोधियो तथा वास्तविक व्यन्जना विरोधी आचार्यो दोनो का ही खण्डन किया है । परवर्ती प्रायः सभी आचार्यो ने आनन्ववर्धन की ही सरणि पर विरोधी आचार्यों का खण्डन किया है किन्तु अनुमितिवाद के खण्डन में प्रायः सभी आचार्यों का खण्डन किया है किन्तु अनुमितिवाद के खण्डन में प्रायः सभी की मान्यताये मौलिक है । किसी भी मान्यता में दोष की उद्भावना उतना किंटन कार्य नहीं है, जितना कि दोष-परिहार सम्बन्धी सैद्धान्तिक विवेचन । इस दृष्टि से भी व्यन्जना के सस्यापक एवं उनके अनुयायी आचार्यों का सस्कृत साहित्य में सराहनीय योगदान हैं । एक दृष्टि से व्यन्जना का सैद्धान्तिक विरोध उसकी पुष्टि में सहायक ही है क्योंकि जब तक किसी तथ्य पर शंकाये नहीं होती उसकी प्रमाणिकता पर सन्देह बना रहता है । इसी कारण आचार्य आनन्दवर्धन ने व्यन्जना के खण्डन से सम्बीन्धत सुक्ष्म से सुक्ष्म शक्ताओं का भी समाधान कर दिया है ।

इस प्रकार निष्कषतः यह कहा जा सकता है आयार्थ आनन्दवर्धन को प्रांतमा विलक्षण थी तभी ता भ्वनि सिद्धान्त जैसे-गहन प्रस्थान की स्थापना एवं व्याञ्जना व्यापार की मौलिक उद्भावना की तथा यह साहित्य शास्त्र के लिये एक अनुपम एवं आलौकिक उपलिब्ध है । मम्मट, हेमचन्द्र, विश्वनाथ, प. जगन्नाथ आदि भुरन्धर आयार्थों ने इसे स्वीकार ही नहीं किया है आपतु अपने विवेक और तक से व्याञ्जना की उपादेयता पर अधिक बल भी दिया है ।

# सहायक-ग्रन्य-सूची

ऋग्वेद - चौखम्बा प्रकाशनः

अग्निपुराण का काव्यशास्त्रीय भाग - नेशनल पब्लिशिंग हाऊस. दिल्ली

अलकारसर्वस्व - स्क्रजीविनी - मोतीलाल बनारसी दासः वाराणासीः 1963.

अभिभावृत्तिमातूका - चौलम्बा विद्याभवनः वाराणसीः 1863.

अमरकोष - निर्णय सागर प्रेस

अष्टाभ्यायी - पाणिनिः

एकावली - स. कमलाशकर प्राणशकर त्रिवेदी, अम्बई-1903.

काव्यालकार - भागह - नागनाय शास्त्री, तन्जौर, 1926.

काव्यालकार - स्ट्रंट - गौलम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1966.

काव्यालकारसारसग्रह - उद्भट - नारायणदास बनहट्टी, पूना, 1925.

काव्यादर्श - गौलम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1984.

काव्यालकारसूत्रवृत्तिः - गौलम्बा अमरभारती प्रकाशनः 1979ः

काव्यालकारसारसाह एवं लघुवृत्ति की व्याख्या – हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, 1966.

काव्यालकारसूत्रवृत्तिः - स. 1922 प. श्रीनित्यबोध - विद्यारत्न द्वारा साम्पादितः

काव्यप्रदीपः - गौलम्बा सस्कृत सस्यान, वाराणसी, 1982.

काव्यप्रकाशः - आचार्य विश्वेश्वरः ज्ञानमण्डल लिमिटेडः वाराणसीः 1967ः

काव्यप्रकाशः - श्रीनिवास शास्त्रीः

काव्यानुशासन - स. 1934 पाण्डुरग जावजी द्वारा सम्पादित.

काव्य - मीमांसा - गायकवाड ओरियन्टल सिरीज, 1934.

चन्द्रालोकः – चौलम्बा सुरभारती प्रकाशनः वाराणसीः 1984ः

तर्कभाषा - चौखम्बा प्रकाशनः

तन्त्रवार्तिक - प. गुगाधर शास्त्री द्वारा सम्पादित.

भ्वन्यालोक - मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, 1975.

सलोचन ध्वन्यालोक - प्रथम उद्योतः मोतीलाल बनारसीबास विल्ली, 1975 -

सलीयन ध्वन्यालोकः - द्वितीय उद्योतः मोतीलाल बनारसीवासः विल्लीः 1979:

**इंडॉक्टर रामसागर त्रिपाठी** इ

भ्वन्यालोक लोचन तयाउ केंग्रिबीयुक्त - कुप्पुस्वामी शास्त्री, रिसर्च इन्स्टीट्यूट, महास - 1944.

दशरप्रसम् - चौलम्बा विद्याभवन, 1967.

हिन्दी ध्वन्यालोक - प. चिण्डका प्रसाद शुक्ल.

निस्क्तम् - गौलम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1983.

न्यायरत्नेमाला – पार्यसारियमित्र – के. एस. रामास्वामी शास्त्री, बडौदा, 1937.

न्यायस्त्र – न्यायसिद्धान्तमुक्तावली – स. नृसिहदेवशास्त्री, लाहौर, 1928.

न्यायमञ्जरी - स. सूर्यनारायण शुक्ल, बनारस, 1926.

परमलघुमन्जूषा - कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, 1985.

प्रतिभादर्शन - चौखंखा विद्याभवन, वाराणसी, 1964.

महाभाष्यम् - पतन्जलि - कलकत्ता, 1957.

मीमांसासूत्र - शावरभाष्य सहितः

भारतीय साहित्य शास्त्र - जी.टी.बेशपाण्डे, स. ग.रा.भटकल, बम्बई, 1960.

रसगगाधर इंद्रितीय = चौलम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1983.

रसगगाधर इतृतीयह - चौज्ञा विद्याभवन, वाराणसी, 1978.

रसगगाधर इप्रयम् - गौलम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1987.

लघुसिद्धान्त केंग्रुवी - यौजम्बा सुरभारती प्रकाशनः 1985.

वक्रोक्तिजीवितम् - गौलम्बा विद्यामवन, वाराणसी, 1977.

वास्यपदीय - भर्तृहरि - चौख्यमा प्रकाशन-

व्यक्तिविवेकः - गौलम्बा सुरभारती प्रकाशनः वाराणसीः 1979ः

वृत्तिवार्तिकम् - सः पः शिवदत्तः अम्बर्दः 1940.

राब्दव्यापारविचारः - चौकाना विद्याभवन, वाराणसी, 1974.

रलोकवृतिक - कुमारिलम्ब्ट - महास सस्सकरणः

श्रइ गारप्रकाश - मैसूर संस्करण, 1955.

सरस्वतीकण्ठाभरण - स. केदारनाय दुर्गाप्रसाद, बाबई, 1925.

साहित्य दपर्ण - मोतीलाल बनारसीदासं, 1977.

सर्वदर्शन सग्रह - सायण ग्राप्य - भण्डारकर आरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना, 1978.

राब्दखण्डम् - आयुर्व-प्राच्य-विद्या-प्रकाशन-सस्यानम्, वाराणसी, 1977. सस्कृत साहित्य का इतिहास - आचार्य बलदेव उपाध्याय, शारदा निकेतन, वाराणसी, 1978.

सस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास - साहित्य सस्यान, 1983.

सांख्य तत्व कामुदी - यो. विद्याभवन, वाराणसी.

भारतीय काव्य शास्त्र की परम्परा - डॉ॰ नगेन्द्र॰

भारतीय काव्यशास्त्र के प्रतिनिधि सिद्धान्त – चौलम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1967.

महिमान्ट्ट के योगदान का मूल्यांड्. कन - शिव प्रकाशन, 1976.

क्याना विमर्शः - वन्दना प्रकाशनः दिल्लीः 1977ः

भ्वनि, सिद्धान्त, विरोधी सम्प्रदाय और उनकी मान्यताए - वस्मती प्रकाशन, 1972.

वाक्यवृत्ति - शकराचार्यः

तत्वप्रदीपिका - चित्सुखाचार्यः

न्यायकोषः -

अलङ्. कारमहोदिष - स. लालचन्द भगवानदास गांधी, बड़ोदा, 1942.

वेदान्तसार - चौखम्बा प्रकाशनः

प्रौदमनोरमा - भटटोजिदीक्षित.

हिन्दी व्यक्तिविवेक - गौलम्बा सस्कृत सस्यान, 1982.

त्रिवेणिका - स. जयकृष्णवास गुप्ता, वाराणसी, 1925.

हिन्दी नाट्य शास्त्र - यौलम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 1984.

भ्वनि सम्प्रदाय का विकास – डॉ. शिवनाय पान्डेयः पटटाभिरामाभिनन्दनग्रन्यः

स्वतन्त्र कला शास्त्र - डॉ. कान्तियन्त्र पाण्डेय.

काव्यप्रकाशवर्पण - विश्वनाय.

काठाय सम्प्रदाय - अशोक कुमार सिंह - ओरियन्टल बुक डिपो. जालन्भर

काव्य सर्जना और काव्यास्वाद – डॉ. वेकट शर्मा. हिन्दी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका – डॉ. नगेन्द्र दीधिति ध्वन्यालोक टीका – चौ. स. लि.. 1953 अभिनवभारती – गावकवाइ औरियन्टल सिरीज

#### ENGLISH

Dhvanyaloka- K. Krishnamoorthy- Motilal Banarasi Das, 1974.

History of Sanskrit Postics- P.V. Kane- Motilal Banarasi Das, 1951.

History of Sanskrit Poetics- S.K. De- Motilal Banarasi Das, 1960.

Highways and Byways of Literary Criticism in Sanskrit-Mrm. Kuppuswami Shastri. History of Sanskrit Literature - A.B.Keith

Theories of Rasa and Dhvani - A. Shankaran

Dhvanyaloka and its critics
- K Krishnamowthy, Mysore, 1968

Aesthetics and Sanskrit Literature - Pushpendra Kumar

The Origin and Development of the theory of Rasa and Dhvani - Tapasvi S. Nandi, Ahmedabad, 1973.

A History of Sanskrit Literature
- A Varadachayi.

Philosophy of Poetry - N N.Chowdhary

#### **JOURNALS**

Journal of Ganga Nath Jha Institute

Journal of Oriental Research, Madras.

Gaekwad Oriental Series.